| वीर        | ' सेवा      | मन्दिर     |
|------------|-------------|------------|
|            | दिल्ल       | नी         |
|            |             |            |
|            |             |            |
|            | *           |            |
|            | 1           | 3535       |
| क्रम सरुया | 923.        |            |
| काल न०     | 133         | X (0 / / / |
| खण्ड       | <del></del> |            |

# सर्गवासी साधुवरित श्रीमात् डालचन्दजी सिंघी

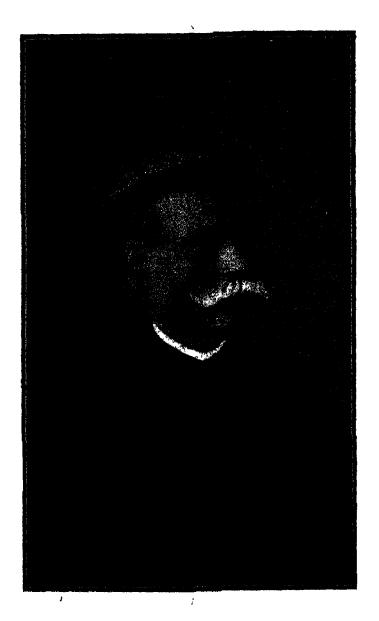

बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघीके पुण्यश्लोक पिता जन्म-वि. सं. १९२१, मार्न. वदि ६ 🍱 स्वर्गवास-वि. सं. १९८४, पोष स्रदि ६





# दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय स्त० बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघी

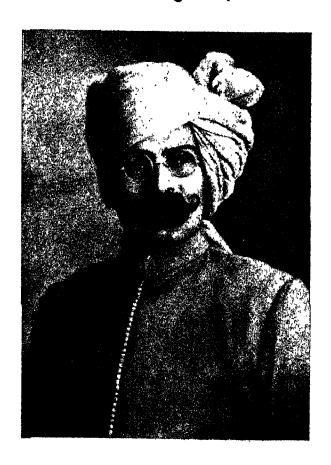

अजीमगंज-कलकत्ता

जन्म ता. २८-६-१८८५] [मृत्यु ता. ७-७-१९४४





# सिं घी जै न ग्र न्य मा ला

••••••••••••••••[ ग्रन्थांक ४३]•••••••••

पूर्वीचार्यविरचित प्रश्नव्याकरणाख्य

# जयपायड निमित्तशास्त्र

( प्रथमावृत्ति – संस्कृतव्याख्योपेत मूल प्राकृत प्रन्थ )



### SINGHI JAIN SERIES

# JAYAPÄYADA NIMITTAŚĀSTRA

(A WORK OF THE SCIENCE OF PROGNOSTICS MAKING PROPHESIES ON THE BASIS OF THE LETTERS OF SPEECH)

### क ल क सा नि वा सी साधुचरित-श्रेष्ठिवर्य श्रीमद् डालचन्द्जी सिंघी पुण्यस्मृतिनिमित्त प्रतिष्ठापित एवं प्रकाशित

# सिंघी जैन ग्रन्थ माला

[ जैन आगमिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कथात्मक-इत्यादि विविधविषयगुर्दिकत प्राकृत, संस्कृत, अपश्रंष्ठा, प्राचीनगूर्जर,-राजस्थानी आदि नानामाषानिबद्ध सार्वजनीन पुरातन वास्त्रय तथा नृतन संशोधनात्मक साहित्य प्रकाशिनी सर्वश्रष्ठ जैन प्रन्थाविल ]

प्रतिष्ठाता श्रीमद्-डाल्चन्दजी-सिंघीसत्पुत्र स्व॰ दानशील-साहित्यरसिक-संस्कृतिप्रिय श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी



प्रधान सम्पादक तथा संचालक आचार्य जिन विजय मुनि अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ

ऑनररी डायरेक्टर राजस्थान ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर (राजस्थान) निवृत्त ऑनररि डायरेक्टर भारतीय विद्या भवन, बम्बई

ऑनररी मेंबर जर्मन ओरिएण्टल सोसाईटी, जर्मनी; भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीक्यूट, पूना (दक्षिण); गुजरात साहित्यसभा, अहमदाबाद (गुजरात); विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध प्रतिष्ठान, होसियारपुर (पञ्जाब)

संरक्षक श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी प्रकाशनकर्ता-अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ भारतीय विद्याभवन, बम्बई

प्रकाशक - जयन्तकृष्ण ह. दवे, ऑनररी डायरेक्टर, भारतीय विद्या भवन, चौपाटी रोड, बम्बई, नं. ७ मुद्रक - लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, निर्णयसागर प्रेस, २६-२८ कोलभाट स्ट्रीट, बम्बई, नं. २

# पूर्वीचार्य विरचित प्रश्नव्याकरणाच्य

# जयपायड निमित्तशास्त्र

( प्रथमावृत्ति – संस्कृतव्याख्योपेत मूल प्राकृत प्रन्थ )

जेसलमेरुदुर्गस्य - प्राचीनजैनग्रन्थमाण्डागारोपलब्ध ताडपत्रीयपुस्तकानुसार संपादनकर्ती

आचार्य, जिनविजय सुनि

अधिष्ठाता, सिंघी जैनशास्त्र शिक्षापीठ

ऑनररी मेंबर - जर्मन ओरिएण्टक सोसाईटी, जर्मनी; भाण्डारकर ओरिएण्टक रिसर्च इन्स्टीक्ट्र्ट पूना, (दक्षिण); गुजरात साहित्यसभा, शहमदाबाद (गुजरात); विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध प्रतिष्ठान, होंसियारपुर (पञ्जाब)

ऑनरी डायरेक्टर राजस्थान ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर (राजस्थान)

निष्टत्त ऑनररि डायरेक्टर-भारतीय विद्याभवन, बम्बई



### प्रकाशनकर्ती

# अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ

भारतीय विद्या भवन, बम्बई

बिकसाब्द २०१४ ]

प्रथमावृत्ति-५०० प्रति

ि सिस्ताब्द १९५८

ग्रन्थांक ४३]

सर्वाधिकार सुरक्षित

[ मूल्य रू० ६)६०

### SINGHI JAIN SERIES

### Works in the Series already out. **अ** अद्यावि सदितप्रन्थनामावि 🎎

- 🤋 मेस्त्रज्ञाचार्यरचित प्रवन्धचिन्तामणि मुल संस्कृत प्रन्थ.
- २ पुरातनप्रवन्धसंप्रह बहुविध ऐतिहातथ्यपरिपूर्ण अनेक निबन्ध संचय.
- राजशेखरस्रिरचित प्रबन्धकोसः.
- जिनप्रभस्रिकृत विविधतीर्थकस्पः
- ५ मेचविजयोपाध्यायकृत देवानन्दमहाकाव्य.
- ६ यशोविजयोपाच्यायकृत जैनतर्कभाषा.
- ७ हेमचन्द्राचार्यकृत प्रमाणमीमांसा.
- ८ भट्टाकलब्रुदेवकृत अकलब्र्ड्सम्यत्रयी.
- ९ प्रक्रमधिन्तामणि हिन्दी भाषांतर.
- १० प्रमाचन्द्रसूरिरचित प्रभावकचरित.
- सिद्धिचन्द्रोपाध्यायरचित भामचन्द्रगणिचरित.
- १२ यशोविजयोपाध्यायविर्चित शानविन्द्रप्रकरण.
- १३ हरिषेणाचार्यकृत बृहत्कथाकोश.
- १ ४ जैनपुराक्ष्मशासिसंग्रह, प्रथम भाग.
- ३५ हरिमद्रस्रिविरचित भूतींच्यान. ( प्राकृत )
- १६ दुर्गदेवकृतं रिष्टसमुख्यः ( प्राकृत )
- १७ मेघविजयोपाध्यायकृत दिग्विजयमहाकाच्य.
- १८ कवि अद्दुल रहमानकृत सन्देशरासक. (अपभ्रंश)

- १९ भर्तृहरिकृत शतकत्रयादि सुभाषितसंग्रह.
- २० शान्याचार्यकृत न्यायावतारवार्तिक-वृत्ति.
- २१ कवि धाहिलरचित पडमसिरीचरिड. ( अप॰ )
- २२ महेश्वरसूरिकृत नाणपंचमीकहा. (प्रा॰)
- २३ श्रीभद्रवाहुआचार्यकृत भद्रवाहुसंहिता.
- २ ४ जिनेश्वरस्रिकृत कथाकोषप्रकरण. ( प्रा॰ )
- २५ उदयप्रभस्रिकृत धर्माम्युद्यमहाकाच्य.
- २६ जयसिंहस्रिकृत धर्मोपदेशमाला. (प्रा॰)
- २७ कोऊहलविरन्वित लीलावई कहा. ( प्रा॰ )
- २८ जिनद्त्ताख्यानद्वय. (प्रा०)
- २९ खयंभूविरचित पडमचरिड. भाग १ (अप०)
- ३१ सिद्धिचन्द्रकृत काच्यप्रकाशखण्डन.
- ३२ दामोदरपण्डित कृत उक्तिब्यक्तिप्रकरण.
- ३३ मिन्नभिन्न विद्वतकृत कमारपालचरित्रसंग्रह.
- ३४ जिनपालोपाध्यायरिनत खरतरगच्छ बृहद्भवीविछ.
- इ.५ उद्योतनस्रिकृत कुवलयमाला कहा. (प्रा॰)
- ३६ गुणपालमुनिरचित जंबुचरियं. ( प्रा० )
- ३७ पूर्वीचार्यविरचित जयपायड-निमित्तशास्त्र. (प्रा०)
- ३८ भोजनुपतिरचित शृङ्गारमञ्जरी. ( संस्कृत कथा )

#### Shri Bahadur Singh Singhi Memoirs Dr. G. H. Bühler's Life of Hemachandrāchārya.

Translated from German by Dr. Manilal Patel, Ph. D.

- स्त. बाबू श्रीबहादुरमिंहजी सिंची स्मृतिप्रन्य [ भारतीयविद्या भाग ३ ] सन १९४५.
- Late Babu Shri Bahadur Singhji Singhi Memorial volume.
- BHARATIYA VIDYA [Volume V] A. D. 1945. Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and its Contribution to Sanskrit Literature. By Dr. Bhogilal J. Sandesara, M. A., Ph. D. (S.J.S.33.)
- 4-5 Studies in Indian Literary History. Two Volumes.

By Prof. P. K. Gode, M. A. (S. J. S. No. 37-38.)

### Works in the Press. 🖓 संप्रति मुद्यमाणग्रन्थनामाविल 🎥

- 🤋 बिविधगण्डीयपद्यावलिसंग्रह.
- २ जैनपुराकप्रशस्तिसंप्रह, भाग २.
- 🤰 विज्ञासिसंग्रह विश्वति महाकेख-विश्वति त्रिवेणी आदि अनेक विज्ञप्तिकेख समुचय.
- **४ कीर्विकीमुदी** आदि वस्तुपालप्रशस्तिसंग्रह.
- ५ गुणचन्द्रविरचित मंत्रीकर्मचन्द्रवंशप्रबन्ध.
- ६ नयचन्द्रविरचित हम्मीरमहाकाञ्य.
- महेन्द्रसुरिकृत नर्मदासुन्द्रीकथा. (प्रा०)
- ८ कौटिल्यकृत अर्थशास सटीक. (कतिपयअंश )

- ९ गुणप्रभाचार्यकृत विनयसूत्र. (बौदशास्त्र)
- १० घनसारगणीकृत-भर्तृहरदातकत्रपटीका.
- ११ रामचन्द्रकविरचित-मिक्कामकरम्दादिगाटकसंप्रह-
- १२ तरुणप्राभाचार्यकृत षडावश्यकवास्त्रावबोधवृत्ति.
- १३ प्रदाप्तस्रिकृत मुलक्काब्रिप्रकरण-सटीक
- १४ हेमचन्द्राचार्यकृत छन्दोऽनुशासन
- ३५ खर्यभुकविरचित पडमचरिड. भा० ३
- १६ उक्तर फेरूरचित अन्याविष्ठ (प्रा०)

[ जयपायड निमित्तराक्ष सिंघी जैन घन्य माला ]

जेसलमेरमें प्राप्त प्रतिके आद्य पत्र

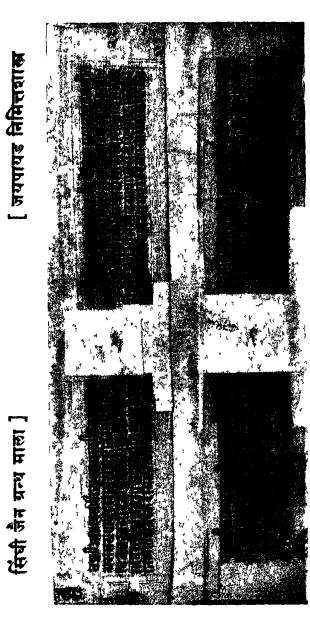

जेसलमेरमें प्राप्त ताडपत्रीय प्रतिके अन्तिम पत्र

### किञ्चित् प्रास्ताविक

\*

प्रस्तुत ज य पा य हाँ नामक निमित्त शास्त्रकी ताडपत्रपर लिखी हुई प्राचीन प्रति हमको जेसलमेरके एक ज्ञान भण्डारमें प्राप्त हुई यी । इससे पूर्व, हमारे दृष्टिगोचर यह प्रन्य नहीं हुआ था, इसलिये हमने इसकी प्रतिलिपि करवा ली, और फिर इसका विषयावलोकन करनेसे हमें यह एक महत्त्वकी रचना ज्ञात हुई, अतः इसको इस सिं घी ज न प्रन्यमाला द्वारा प्रकाशित करनेका हमने संकल्प किया।

जेसलमेरमें प्राप्त यह ताडपत्रीय पुस्तिका, जैसा कि इसके अन्तमें लिखा हुआ है – विक्रम संवत् १३६ में लिखी गई थी अर्थात् आजसे कोई ६८० वर्ष पूर्वकी लिखी हुई है। इस पुस्तिकाके कुल मिलाकर २२७ ताडपत्र हैं। अक्षर सुवाच्य हैं; पर कहीं कहीं स्याही घिस जानेसे अक्षर अद्दर्यसे हो गये हैं। लिपिकर्ता विषय और भाषासे अनिभन्न होनेके कारण प्रतिका पाठ बहुत ही अशुद्ध और अष्टखरूप-वाला लिखा गया है।

प्रन्यको प्रेसमें छपनेके लिये देना निश्चित हुआ तब इसका कोई दूसरा प्रत्यन्तर कहीं से मिल सके तो पाठसंशोधनमें विशेष सहायक हो सके इस विचारसे, पूना, पाटण, अहमदाबाद, बडोदा आदिके प्रसिद्ध जैन भण्डारोंमें इसकी खोज की गई, पर उसमें सफलता नहीं मिली। पीछेसे भावनगरके भण्डारमें एक कागज पर लिखी प्रति प्राप्त हुई, पर, वह जेसलमेरवाली प्रतिसे मी अधिक भ्रष्ट पाठवाली निकली; अतः संशोधनमें उसका कोई खास उपयोग नहीं हुआ। तब हमने केवल उक्त भ्रष्ट पाठवाली प्रतिके उपरसे ही यथामित पाठ संशोधन आदि करके प्रस्तुत आवृत्तिको, इस खरूप में प्रकट कर देनेका प्रयत्न किया है।

प्रनथके अवलोकन मात्रसे ही विशेषज्ञ विद्वानको ज्ञात हो जायगा कि इसका पाठसंशोधन करनेमें हमको कितना श्रम उठाना पडा है। पुस्तिकाकी प्रायः प्रत्येक पंक्ति अष्ट पाठवाली प्रतीत हो रही है। न माल्यम मूलप्रति लेखककी अज्ञानताके कारण ऐसा पाठअष्ट हुआ है अथवा किसी अमवश ऐसा अशुद्ध पाठ लिखा गया है। प्रन्थगत विषय बहुत ही गोपनीय माना जाता रहा है। कोई विरल ही व्यक्ति इसका अध्ययन-मनन कर सके — ऐसी रहस्यमयी भावना, इस विषयका ज्ञान प्राप्त करनेके विषयमें प्राचीन कालसे चली आ रही है; अतः इसकी दुर्लमता और अप्रसिद्धि खामाविक है।

प्रन्यका विषय निमित्तशास्त्रान्तर्गत प्रश्नविद्या विषयक है। अतः इस रचनाका अन्य नाम प्रश्न-व्याकरण ऐसा दिया गया है। प्रश्नवृद्धामणी, प्रश्नप्रकाश आदि नामके इस विषयके कई प्राचीन प्रन्थोंका उल्लेख अन्यान्य प्रन्थोंमें मिलते हैं। इसी आदित्तके अन्तमें ज्ञानदीपक नामक एक संक्षिप्त चूडामणिसार शास्त्र मी मुद्रित किया गया है जो इसी विषयकी एक संक्षिप्त रचना है। यह रचना मी हमें जैसलमेरके एक भण्डारमें फुटकल पन्नोमें मिली है।

\*

<sup>ं</sup> जेसलमेरमें जो पुस्तिका प्राप्त हुई उसकी पिट्टकापर 'जयपाहुड' ऐसा नाम लिखा हुआ था इसलिये हमने प्रम्थके मुद्रणमें मुख्य श्विरोलेख इसी नामसे अंकित कर दिया; पर पीछेसे उद्धापोह करने पर 'जयपाहुड' नहीं परंतु 'जयपायड' ऐसा नाम समुश्वित माल्यम दिया। अतः हमने मुखपृष्ठ पर इसी नामका उपयोग करना उचित समझा है। मूल प्रन्थकी तीसरी गाथामें इसी शब्दका प्रयोग किया गया है

हमारे पूर्वज मनीषियोंने अज्ञात तत्त्वों और भावोंको जाननेके लिये एवं कई प्रकारकी गूढ विद्या-ओंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये, नाना प्रकारके चिन्तन, मनन और निदिध्यासन किये हैं। इनके फलखरूप जो ज्ञातब्य उन्हें प्राप्त हुए उनको वे संक्षेपमें एवं स्त्ररूपमें प्रथित करके प्रन्य या प्रकरणके रूपमें निबद्ध करते रहे जिससे भावी सन्तितिको उसका ज्ञान प्राप्त होता रहे। प्रस्तुत प्रन्थ एक ऐसे ही अज्ञात तत्त्व और भावोंका ज्ञान प्राप्त करने-करानेका विशेष रहस्यमय शास्त्र है। यह शास्त्र जिस मनीषी या विद्वानको अच्छी तरह अवगत हो, वह इसके आधारसे, किसी भी प्रश्नकर्ताके लाभ-अलाभ, श्रुभ-अश्चभ, सुख-दुःख एवं जीवन-मरण आदि की बातोंके विषयमें बहुत निश्चित और तथ्यपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और प्रश्नकर्ता को बता सकता है।

प्राचीन ब्राह्मी लिपि, जो हमारी भारतीय लिपियोंकी माता या मूल प्रकृति मानी जाती है, उसकी वर्णमाला या अक्षरमातृकामें मुख्य रूपसे ४५ अक्षर हैं। इनमें

#### अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः

ये १२ खर हैं; और--

 兩 ख
 ग
 घ
 ङ
 — क
 वर्ग

 च
 छ
 ज
 झ
 ञ
 — च
 वर्ग

 ट
 ट
 ड
 ण
 — ट
 वर्ग

 त
 थ
 द
 ध
 न
 — त
 वर्ग

 प
 फ
 ब
 म
 म
 — य
 वर्ग

 य
 र
 ल
 व
 — य
 वर्ग

 श
 स
 प
 स
 च
 — श
 वर्ग

इस प्रकार ७ वर्गोंमें विभक्त ३३ व्यंजन हैं। १२ खरोंका १ वर्ग है जिसकी संज्ञा 'अ'है। बाकीके ३३ व्यंजनोंकी 'क. च. ट. त. प. य. श.' इस प्रकार ऋगशः ७ संज्ञाएं हैं।

इस प्रकार संपूर्ण वर्णमाला ८ वर्गोमें विभक्त की गई है। प्रस्तु शास्त्रमें इन वर्गगत अक्षरोंके अनेक प्रकारके मेद — उपभेद बताये गये हैं। ये अक्षर अनेकानेक गुण और धर्मोंके वाचक और सूचक है। प्रत्येक अक्षर विशिष्ट प्रकारके स्वभाव और खरूप का सूचक है और फिर वह जब किसी दूसरे अक्षरके संयोगमें आता है तब, वह उस संयोगके कारण और मी अनेक प्रकारका स्वभाव और खरूप बतलानेवाला बन जाता है। अक्षरोंके स्वभाव और खरूपका निर्दर्शन करानेके लिये अभिधूमित, आलिगित, दग्ध आदि संज्ञाएं, बताई गई हैं। इन अक्षरोंमें कुछ अक्षर जीवसंज्ञक हैं, कुछ धातुसंज्ञक हैं और कुछ मूलसंज्ञक हैं। इस प्रकार कई तरहसे अक्षरोंके स्वभाव, गुण और धर्मोंका प्रतिपादन इस शास्त्रमें किया गया है। यह एक बहुत विलक्षण और अद्भुत रहस्यमय शास्त्र है इसमें कोई शंका नहीं है।

प्राचीन जैन प्रन्थोंमें इस रहस्यमय अतिशयात्मक शास्त्रीन विषयका उद्घेख बहुत जगह मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन कालके जैन आचार्य इस विषयका बहुत ही विशिष्ट ज्ञान रखते थे। इस विषयका निरूपण करनेवाले छोटे-मोटे अनेक प्रन्य एवं प्रकरण जैनाचार्यों द्वारा बनाए गये प्रतीत होते हैं जो प्राय: अब विस्तर-से हो रहे है।

इस विषयके ज्ञाताओं और शास्त्रकारोंका अभिमत है कि जिन अज्ञात और गूढ तत्त्वोंका परिज्ञान, सर्वेद्ध केवल्ज्ञानी अपने आध्यात्मिक अन्तरज्ञान द्वारा अनुभूत कर सकता है वैसा ही परिज्ञान, इस शास्त्रका विशिष्ट ज्ञाता, इस शास्त्र द्वारा अनुभूत कर सकता है और इस किये इस विषयके शास्त्रको 'अर्द्धकूडा-मणि,' 'केवली चूडामणि,' 'केवली परिज्ञान' आदि नामोंसे मी व्यवद्वत किया गया है।

इस विषय पर प्रकाश डालनेवाली बहुत कुछ साहिस्थिक सामग्री हमारे पास संग्रहीत हो गई है; पर उसका विस्तृत रूपसे आलेखन करनेका यथेष्ट अवकाश हमें ग्राप्त नहीं हो रहा है। अतः अभी तो हमने इस ग्रन्थको, इस प्रकार, केवल मूल रूपमें ही प्रकट कर देनेका यह किया है, जिससे इस विषयके जिज्ञासु-ओंको इस शासका कुछ आभास ग्राप्त हो सके।

इसकी पुनरावृत्ति, विशिष्ट रूपसे करनेका हमारा मनोरथ हैं; जिसके साथ इस प्रकारकी कुछ अन्य रचनाएँ भी संकलित की जायेंगीं और इस विषय पर प्रकाश डालनेवाली अनेक तथ्यपूर्ण बातें भी आलेखित की जायेंगीं।

बिजबादशमी, संवत् २०१४ (२१, अक्टूबर, १९५८) अनेकान्तविहार, अहमदाबाद

- मुनिजिन विजय

# जयपायड निमित्तशास्त्रगत विषयानुक्रम

| ,                  |                              |               | •               |                               |                |
|--------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| ऋग.                | विषय.                        | પૃ.           | ऋम.             | विषय.                         | ā.             |
| 8                  | सामासिक शिक्षाप्रकरण         | <i>9-</i> 9   | २२              | वर्गगंडिका                    | 40-48          |
| २                  | संकट-विकट प्रकरण             | 6             | २३              | नक्षत्रगंडिका                 | ५१–५२          |
| ₹                  | उत्तराधर प्रकरण              | ८–१२          | २४              | व्यंजन विभाग                  | ५२–५७          |
| 8                  | अभिघात प्रकरण                | १२-१६         | २५              | खवर्गसंयोगकरण                 | ५७-५८          |
| 4                  | जीवसमास प्रकरण               | १६-१८         | २६              | परवर्गसंयोगकरण                | 46             |
| , ફ્               | मनुष्य प्रकरण                | १८–२०         | २७              | सिंहावलोकितकरण                | ५८-५९          |
| <b>. <i>e</i>.</b> | पक्षि प्रकरण                 | २०–२१         | २८              | चतुर्भेद गजविछिलित            | ५९–६३          |
| 6                  | चतुष्पद प्रकरण               | <b>२१–२२</b>  | २९              | गुणाकार प्रकरण                | ६३–६५          |
| 9                  | जीवचिन्ता                    | २२            | ₹0              | उत्तराधरविभाग प्रकरण          | ६५             |
| १०                 | <b>धातुप्रकृति</b>           | २२–२५         | `<br><b>३</b> १ | स्वचर्ग प्रकरण                | ६५ <u>–</u> ६७ |
| ११                 | <b>धातुयोनि</b>              | २५–२७         | <b>३२</b>       |                               | •              |
| १२                 | मूलमेद                       | २७२९          |                 | व्यंजन-स्वर प्रकरण            | ६७-६८          |
| १३                 | मूलयोनि                      | २९            | ३३              | खभावप्रकृति                   | ६८–६९          |
| १४                 | म्रुष्टिविभाग प्रकर्ण        | ३०-३१         | ३४              | उत्तराधरसंपत्करण              | ६९-७३          |
| १५                 | वर्ण-रस-गंघ-स्पर्श प्रकरण    | <b>३१–३३</b>  | ३५              | वर्गाक्षरसंयोगोत्पादन         | <b>08-50</b>   |
| १६                 | द्विपदादि द्रव्य दिक् प्रकरण | <b>३३–३</b> ४ | ३६              | सर्वतोभद्र                    | ८०-८१          |
| १७                 | नष्टिकाचक                    | ३४-३८         | ३७              | संकट-विकट प्रकरण              | ८१-८२          |
| १८                 | चिन्तामेद प्रकरण             | ३८-३९         | ३८              | अंग संबंधी अस्त्रविभाग प्रकरण | 164-68         |
| १९                 | लेखगंडिकाधिकार संख्याप्रम    | ण             | ३९              | स्वरक्षेत्रभवन                | SS             |
|                    |                              | ३९-४४         | 80              | तिथिनक्षत्रकांड               | ८४–८५          |
| २०                 | काल प्रकरण                   | 88-8£         | 88              | व्याधि-मृत्युविषयक प्रश्न     | ८५-८६          |
| २१                 | लाभगंडिका प्रकरण             | ४६-५०         | ४२              | ज्ञानदीपक चूडामणिसारशाह       |                |
|                    |                              |               |                 |                               |                |

### प्रश्नव्याकरणाख्यं

# जयपाहुडनाम निमित्तशास्त्रम्।

**──∮∌**₩₩

॥ औं नमः सर्वज्ञाय ॥

करकमलकलितमौक्तिकफलिमव कालत्रयस्य विज्ञानम्।
यो वेत्ति लीलयैव हि, तं सर्वज्ञं जिनं नमत ॥ १॥

मन्थकृत्(ता?) प्रश्नाख्यस्य जयपाहुडस्य निमित्तशास्त्रस्यारम्भे अशेषदुरितप्रक्षयार्थं चाभि-प्रेतार्थप्रसिद्ध्यर्थमिष्टदेवतानमस्कार(रः)कर्त्तव्यः । तदर्थमाह —

> सिद्धमरूयमणिदियमिक्क(क)यमणवन(ज्ज)मचुयं वीरं। णमिऊण सयलतिहुयणमत्थयचूडामणी(णि) सिरसा॥ १॥

वीरं शिरसा प्रणम्येति । किंविशिष्टमन्तमुच्यते – सिद्धं । तत्र शुभाशुभकर्मविमुक्तः ॥ [प॰ १,पा॰ २] सिद्धः । नास्य रूपं विद्यत इत्यरूपः । रूपं सु(शु)कु-कृष्णाद्यात्मकम् । श्रोत्रादी-नीन्द्रियाणि शब्दाद्यर्थविषये न प्रवर्त्तत(न्ते) इत्यनीन्द्रियम्। न क्र(क्रि)यत इत्यक्रतकः, द्रव्यरूपेण नित्रत्वात् । नावद्यमनवद्यः । अवद्यं पापम्, अपापं अगर्धे इत्यर्थः । न स्वभावात् प्रच्यवति इत्युच्य(त्यच्यु)तः । अशेषकर्मविदारणाद् वीरः । वीरो देवताविशेषः । तं शिरसा प्रणम्येति सम्बन्धोऽयम् । अथवा यं न(१) एव सिद्धः अत एवासावरूपी अनिन्द्रिय अकृतक अनवद्य अच्युतः वीरः इति वभूय(व) स एव सक्छल्(त्रि)भुवनमस्तकचूडामणि[ः] छोकाभे [प॰ २, पा॰ १] निवासित्वात् । अतस्तं देवताविशेषं महावीराख्यं सि(शि)रसा प्रणम्य प्रभ्रव्याकरणं शासं ः व्याख्यामीति वाक्यशेषाह्यस्यमिति । आरादुपकारित्वात् ॥ १ ॥

सुयदेवयं पणिममो, जस्स पसाएण गहियव(घ)रियस्स । सुत्तस्स अत्थपरिमियसपा(मा?)दरो तीरए काउं॥ २॥

श्रुतं सास्त्र(शास्त्रं) ज्ञानमित्यनर्थान्तरम्। तदेतत् श्रुतं देवता श्रुतदेवता। तां श्रुतदेवतां प्रणता-(मा)मि । यस्याः प्रसादेन । प्रसाद इत्यनुमहोऽभिमुखपरितोष इत्यु[च्य]ते । गृहीतस्य वृ(घृ)तस्य च तस्य सूत्रसार्थः । सूत्रार्थः प्राप्त्यादरः शक्यते कर्तुमिति ॥ २ ॥

> मइमाह[इ॰२,पा॰२]प्पुष्पायं, भुवणब्भंतरपर्वत(वत्त)वावारं । अइसयपुण्णं णाणं, पण्हं जयपायडं वोच्छं ॥ ३ ॥

मति(तिः) बुद्धि(द्धिः) प्रकेति पर्यायाः । बुद्धिप्रभावोत्पत्तिभूतमित्यर्थः । कसास्या बुद्धे(द्धेः) प्रभावः । नष्ट-गुष्टिचिन्ता-लाभालाभ-सुख-दुःख-जीवित-मरणाभिन्यखकत्वम् । किन्न भुवनाभ्य-न्तरमञ्चलव्यापारम् । व्यापारसाद्भतपदार्थोपलम्भनम् । अतिस्(क्ष)यपूर्णे ज्ञानम् । यदन्यसा(क्षा)-

25

स्नातुपळक्षं सोऽतिस(श)यः । अतिर्थ(श्रम)सानं निमित्तकास्नात्यु(दु)पळभ्यत इत्यतिस(श)यः । अतीतानाग[त]वर्त्तमाननिमित्ताचनेकप्रकारं नष्ट-पुष्टिचिन्ताविकल्पाचितिस(श)यपूर्णं प्रभक्षानं जर्गा[प०३,पा०१]त्प्रकटने हेतुभूतं जगत्प्रकटनं व्याख्यामीति ॥ ३ ॥

अकचटतपयश पुत्ते, वग्गे लक्लेज पण्हमादीए। उत्तरधराय तेसिं, जाणे वग्गक्लरसराणं॥ ४॥

इह शास्त्रे द्विधा वर्गक्रमः उक्त(कः)। अष्टवर्गी क्रम(मः) पद्भवर्गी क्रमश्चेति। कृतं एतत्। तथा शास्त्रे व्यवहारदर्शनात्। तत्रायमत्राष्ट्रवर्गक्रमः — 'अ क च ट त प य श' इत्येतेऽष्टी प्रथमा वर्णा वर्गाणां सूचका इति। प्रसा(भा)यामादी प्रसा(भ)मात्रकायां वा मात्रिकेत्यनेकार्थोपसङ्गह-त्वात्। वर्गाणां अक्षराणां स्वराणां च उत्तरत्वमधरत्वं च वक्ष्यमाणं अवगच्छ ॥ ४ ॥

जेत्तियमित्ते सङ्गो, [प॰ ३,पण॰ २] घेत्तुं पण्हक्खरे परमुहाओ । ते सबे ठावेउं, तेसिं पढमक्खरपाहुदिं ॥ ५ ॥

यावन्मात्रान् प्रश्नाक्षरान् परमुखानु(द्) प्रहीतुं शक्तः नैमित्तिकः । ते सर्वे स्थापयितव्याः प्रथमाक्षरात् प्रसृति तेषामक्षराणाम् ॥ ५ ॥

संजुत्तमसंजुत्तं, अणभिहयं अभिहयं च जाणिता। आर्लिगियाभिधूमिय, दङ्गाणि य लक्खए तेसि ॥ ६॥

तेषां वाक्याक्षराणां पूर्वस्थापितानां संयुक्तमसंयुक्तं इति। तत्र संयोगोऽनेकधाऽभिधास्यति। स्वकाय-स्वर्ग-परवर्ग इति। स्वभावस्थो वर्णोऽसंयुक्तः। तथाभिघातो वक्ष्यमाणकस्तृ(सि)-विधः [प०४,पा०१]। आलिङ्गित-अभिधूमित-दग्धलक्षणः। अनिमहतः अभिघातः(त)रिहत-मे(स्रे)ति॥६॥

मोत्तो(तुं) पढमालावं, णेमित्ती अप्पणो य पडिपण्हं । सेसेसु जीवमादीपरिचित्तं वागरे मइमं ॥ ७ ॥

पृष्छकस्य सम्भाषणादिकं प्रथमालापं मुक्तवा प्रस्त(भ)शास्त्रवित् प्रतिप्रसा(भा)यात्मीयां (यं) च मुक्तवा अन्यसात् प्रसं(भं) गृहीत्वा बाल-मूर्के-स्त्रीणां प्रथमवाक्यमेव प्रगृद्ध जीव-मूल-धात्व[क्ष]राणा(णां) त्रयाणां येऽधिकसंख्यास्त्रेजी(जीं)वधातुमूलयोनि निर्देश्यम् ॥ ७ ॥

पढमो य सत्तमसरो, कचटतपयशा य पढमओ वग्गो। बिदि-अहमसरसहिया, ख छ ठ थ[प०४,पा०२]फर षा वितीओ य ॥८॥ पंच-वर्गक्रम इदानीं कथ्यते — अकारः प्रथमः खरः। एकारः सप्तमः खरः। 'कचटतप यश' सहितौ प्रथमो वर्गः। आकारो द्वितीयः खरः। एकारोऽष्टमः खरः। 'ख छ ठथफर प' समेतौ द्वितीयो वर्गः॥ ८॥

तइओ णवमेण समं, गजडदबल साय तइयऔ वग्गो।

इकारस्तृतीयः । ७(ओ)कार(रो) नवमः । 'गजडद्बलस' सहितौ तृतीयो वर्गः । ईकारस्तृर्वः । औकार(रो) दशमः । 'गशद्यभवदां(ह)' समेतौ चतुर्थो वर्गः ॥ ९ ॥

अणुणासिया य [१०५,५१०१] पंच वि, पंचम-छडा सरा य बोघबा । दो चरिमसरा य तहा, पण्हक्खरमूलवत्युस्स ॥ १०॥

'क घण न माः' पञ्च अनुनासिकाः । 'उ अ' पञ्चमषष्ठो । 'अं अः' द्वौ चरिमस(ख)रौ ः अवतः । एते पंच वर्गाः प्रभाक्षरमूख्यस्तुनि ॥ १० ॥ वर्गरचना समाप्ता ॥

इरानी जीव-घातु-मूळाश्वराणां विभागोपर्श्वनार्थमाह — आइल्ला तिण्णि सरा, सत्तम णवमो य बारसे जीवं। पंचम-छट्ट-सरस्स[य], धाउं सेसेसु तिसि(सु) मूलं॥ ११॥

आद्याः सराक्षय 'अ आ इ' । सप्तम 'ए'कारः । नवम 'ओ'कारः । 'अः' द्वाद्शमः । एते षट् में स्वराः जीवस्वराः वि[प॰ ५,पा॰ २]क्रेयाः । 'उ'कार[ः] पंचमः । 'ऊ'कारः षष्ठः । 'अं' एकाद्शमः । अय एते धातुस्वराः। चतुर्थ 'ई'कारः । दशम 'औ'कारः । 'ऐ'कारोऽष्टमः । एते त्रयोमूळस्वराः॥११॥

क च ट चउके जीयं, अट्टम-पढमंतिमे यकारे य । तप[य?] चउके धाउं, व से य मूलं तु सेसेसु ॥ १२॥

'क ल ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ' इत्येते पूर्वनिर्दिष्टा[ः] प्रथमवर्गस्य । अष्टमः स(श)का- ॥ [प॰ ६,पा॰ १]रः, अस्यान्तो हकारः, यकारश्च । जीवाक्षरा एते । 'त थ द ध, पफ व भे इत्येतेऽष्टौ । वकारः सकारश्चेत्येते धात्वक्षराः । क व ण न मा[ः] तथा रकारः, छकारः, पकारश्च हत्येते मूळाक्षरा(राः) ॥ १२ ॥

जीवाद्यक्षराणामुपसंप्रहार्थं खराणां गाथामाह -

जीवक्खरेक्कवीसा, तेरह घाउक्खरा मुणेयदा । एयारस मूलगया, पणयाला होंति सद्दे वि ॥ १३ ॥ [प॰ ६,पा॰ २]

पूर्वनिर्दिष्टाः स्वराः षट् 'अ आइ ए उ अः, क स्वर्गम, च छ ज झ, ट ठ ढ ढ, य झ हा' एते जीवाक्षराः एकविंश्वतिः २१। पूर्वोक्ता धातुस्वराक्षयः 'उ ऊ अं' दश चान्ये 'त य द घ प फ ब भ व सा' एते धात्वक्षराक्षयोद्श १३। 'ई ऐ औ, ङ च ण न मा; र छ षा' एते मूलाक्षराः एकादश ११। जीव-धातु-मूलसमेताः पंचवत्वारिस् (श)दक्षराणि भवन्ति ॥ १३॥ [प० ७,प० १]

पढमस(स्स)रसंजुत्ता, सबे लहुअक्खरा य अणभिहया। इच्छंति जीवचिंता मि(म)त्तासु विवज्जिया जाव ॥ १४ ॥

डल्सर्गसिद्धानां जीवाद्यक्षराणामपवादः । अकारः प्रथमस्वरः येवामक्षराणामन्तर्भूतः, ते जीवाश्वराः प्रथमस्वरसंयुक्ताः । अथवा अकारेण युक्ताः 'क च ट य श ग ज डा' पत्ये(ते)ऽष्टी छन्त्वश्वराः अनमिद्दता मात्रारहि[प॰ ७,पा॰ २]ताम्र जीवचिन्तां कथयन्ति । अनुका अपि भाद्- ॥

(तु)मूखिन्ताभ्यां गाथाया[म]न्तर्भूतास्ते चेत्युच्यन्ते । 'त द्पव स' इत्येते पंच धात्वश्वराः अन-भिइताः लघवो मात्रारिहताश्च जीवधातुचिन्तां कथयन्ति । लकार एक एव मूलाक्षरो छवुः । अनिभिइतो मात्राविवर्जितः स स्वजीवमूलचिन्तां कथयति ॥ १४ ॥

> मत्तासु जो विअप्पो, जो वि य आलिंगिओ वि अभिषाओ । तं सबं वण्णेहं, जहक्कमं आणुपुबीए ॥ १५ ॥

मात्रासु यो विकल्प इति वक्ष्यमाणोपन्यासार्थगाथा । विकल्पमहणेन मात्राभेद उच्यते । स ए[वं] तिर्यग्मात्रा अधोमात्रा इति । [प०८,पा०१]आर्छिगिताभू(भि)धूमितद्ग्धस्रक्षणोपधा-ता[त्] ए(त्रि)धा । तदेतत् सप्रपंचं यथाकममानुपूर्व्या कथयिष्यामः ॥ १५ ॥

पढ़मो तइओ य सरो, सत्तम णवमो य तिरियमायाओ । मूलसर उट्ट(डू)मत्ता, पंचम-छट्टा अहोमत्ता ॥ १६॥

अकारः प्रथमः स्वरः, इकारः तृतीयस्वरः, एकारः सप्तमस्वरः, ओकारो नवमस्वरः—पते चत्वारः स्वरास्तियमात्राः । एतेषु मूलयोनौ लब्धायां तिर्यम्लतायां वल्यां(हयां) शासायां वा संवन्धि मुष्टिगृहीतं किमपि कथयन्ति । नष्टप्रश्नेऽप्यन्तरीक्षतिर्यमागस्थितद्रव्यमेत एव स्वराः कथयन्ति । ईकारश्चतुर्थः, ऐकारोऽष्टमः, औकारो दशमः । [प०८,पा०२] एते त्रयः स्वरा ऊर्द्व॥ मात्राः। मूलयोनौ लब्धायां वृक्षस्योर्द्वभागसंबन्धि किमपि मुष्टिगृहीतं कथयन्ति । नष्टप्रश्ने ऊर्द्वमागस्थितद्रव्यमेते त्रयः स्वराः कथयन्ति । पंचमः उकारः, षष्टः औकारः, एतौ द्वौ स्वरौ अधोमात्रौ मूलयोनौ लब्धायां वृक्षस्याधोभागसंवन्धि किमपि मुष्टिम(गृ)हीत(तं) कथयत(तः) ।
नष्टप्रश्नेऽप्यधोभागव्यवस्थित्रा(त)मेतावेव स्वरौ कथयतः ॥ १६ ॥ [प०९,पा०१]

जीवाईसष्टाणं, णियमा द[रि]संति उट्ठ(ङ्क)मत्ताओ । व(वि)वरीय अहोमत्ता, णायहा जीव-धाऊणं ॥ १७ ॥

ऊर्द्धमात्रा यि(येऽ)मिहतास्त्रयस्त्रयः स्वराः। ते जीवाक्षराणां पंचदशानामुपरिगता जीवमूळ-संस्थानं दर्शयन्ति । काष्ठं मूळमुच्यते । तिसासुत्कीर्णशाणिगणस्थान्यतमजीवमूळसंस्थानमुच्यते इति । अधोमात्रो(त्रो) द्वौ स्वरावुक्तो(क्तौ) तो यदा जीवाक्षरसंयुक्तौ दृश्य(श्ये)ते तदा जीवधा-तुं दर्शयतः । [५०९,पा०२] को जीवधातुरित्यत्रोच्यते—सुवर्णरूप्यतांत्रा(तान्ना)ऽरकांस(स्य)पाषा-अणिदिक्वेवंविधेषु धातुषु(पू)त्कीर्णो जीवाकृतिसंस्थानः सकळप्राणिगणो जीवधातुरित्युच्यते ॥१७॥

> मूलक्खरा उ सबे, धाउं दंसंति जे अहोमता। दंसंति तिरियमत्ता, परपक्खगया उभयपक्खं ॥ १८ ॥

मूलाक्षराः 'ङ म ण न म र ल षा' आष्टावेते उक्ता व(अ) घोमात्रा(त्राः) खरद्वयसमेता यदा दृश्यन्ते तदा धातुद्रव्यं दर्शयन्ति । तिथेग्मात्राभि (प०१०,पा०१) हतास्रत्वारो जीवखराः, ते अमूलाक्षराणामुपरिगता जीवमूलं दर्शयन्ति । जीवमूलस्य आकारः । पूर्वोक्तमेव । धात्वक्षराणा- सुपरिगताक्षेते यदा जीवस्वराक्षत्वारो दृश्यन्ते तदा जीवधातुं दर्शयन्ति । जीवधातुसंस्थानं जोकमेव ॥ १८॥

## सविसग्ग-बिंदुसहिया, जीवाइ णिदि[िद]संति सहाणं। अहमत्तलक्खणं पुण, सबेसिं सकायगुरुयाणं॥ १९॥

स्विसर्ग-विन्दुसहिता[:] - विसर्गो द्वाद्सः(शः) खरः, विन्दुरेकाद्सः(शः)।[प॰९०,पा॰२] एती हो जीवाक्षरसहितो जीवयोनि कुरुतः। यदा च द्वावेतो खरी मुलाक्षरसहितो दृश्येते. तदा मुख्योर्नि कुर(रु)तः । धात्वक्षरसहितौ धात्योनि कुर(रु)तः । अधीमात्रस्थणमहणेन । पंच भण्यन्ते । तद्यथा - खकायगुरु :], खबर्गसंयोगः, परवर्गसंयोगः, अर्द्धाकान्तं, ज्यक्षरसंयो-गश्चेति। तत्र तावत् स्वकायगुरोर्छक्षणमुच्यते – हो ककारी संयुक्ती, ही गकारी, ही दकारी, एवं सर्ववर्गेषु व्याख्या । स्वकायगुरवो जीवयोनौ लब्धायां प्रष्टुः स्वकायिनतां कथयन्ति । धातु-योनी लब्धायां [प॰ ११,पा॰ १] आत्मार्थे धातुचिन्तां कथयन्ति । मूलयोनी लब्धायां आत्मार्थे मुल्जिन्तां कथयन्ति । स्वर्गसंयोगस्य लक्षणमुच्यते – सकारस्योपरिगतः ककारः, प्रकार- 10 स्योपरिगती गकारः, एवं वर्गे द्वौ द्वौ स्ववर्गसंयोगौ भवतः। जीवयोनौ लब्धायां प्रष्टः स्वबन्धुचिन्तां कथयति(न्ति)। एतौ धातुयोनौ लब्धायां स्वबन्धुकृते धातुचिन्तां कथयन्ति। मूलयोनौ लब्धायां स्वबन्धुकृते मूलचिन्तां कथयन्ति । परवर्गसंयोगस्य लक्षणमुच्यते - गकारस्य जपरिगतः चकार(रः), गकारस्य जपरिगतो जकारः, पकारस्योपरिगतो(तः) सकारः; इत्येव-मादयोऽन्येऽपि परवर्गसंयोगा जीवयोनी लब्धायां [प॰ ११,पा॰ २] प्रष्टः पर[प]क्षचिन्तां दर्श- " यति(न्ति)। धातुयोनौ छब्धायां परपश्चकृते धातुचिन्तां कथयन्ति । अर्द्धकान्तस्य छक्षणसुच्यते -उपरियेद् बोधा(उपर्यधोऽ)क्षराणां तुल्यसंख्यया सो अर्द्धकान्तमित्युच्यते । निद्र्शनं यथा - 'क्य-ख्य-म' इत्येवमाद्यः । चिन्तायां जीवयोनौ छब्धे स्त्री-पुरुषचिन्तां दर्शयन्ति । [प॰ १२,पा॰ १] भातु-योनी लब्धे स्वीसंबन्धेन धातुद्रव्यं लभ्यत इलादेश्यम् । मूलयोनी लब्धे स्वीसंबन्धेन मूलद्रव्यं लभ्यत इत्यादेश्यम् । ज्यक्षरसंयोगस्य लक्षणमुच्यते-त्रिभिक्षिभरक्षरैयोगः सक्यक्षरयोगः । यथा- अ 'स्त्रि-त्कि-मिंब-स्थि-क्य-प्य(?)' एवमादयोऽन्येऽपि जीवयोनी छब्धायां पृष्ठं(प्रष्टुः) [प॰ १२,पा॰ २] अपत्यचिन्त्यां कथयति(न्ति)। मूलयोनी लब्धायां अपत्यार्थे मूलचिन्तां कथयन्ति। धातुयोनी **ख्यायां अपत्यार्थे धातुचिन्तां कथयति(न्ति) ॥ १९ ॥** 

अभिहयगुरुअक्खरया, रेफ यकार उ ज(ऊ?)कारसंजुत्ता । सबे य अहोमत्ता, णायबा अप्पहाणा य ॥ २० ॥

'रेफ व(य?)कार उकार ऊकार' एतेषा[प० १३,पा० १]मन्यतमेनाधोगतेन जीवधातुम्हाक्ष-राणां अन्यतनो(मो)ऽक्षर: संयुक्तमु(क्त उ)च्यते। तैरेबाघोगतेः अभिहत उच्यते। तैरेबाघोगतेर-प्रधानमुच्यते। जीवयोनौ ठँवधायां यस्य कस्यचिद्क्षरस्य तले यदा रेफो हस्य(इय)ते, तदा प्रष्टा यस्यार्थे पृच्छति तस्याधः का[प० १३,पा० २]ये स(श)क्षप्रहार आदेइयः। जीवयोनौ छव्धायां यस्य कस्यचिद् अक्षरस्य तले यदा यकारो हस्य(इय)ते, तदा प्रष्टा यस्यार्थे पृच्छति तस्य क्षीनिमित्तं अ बन्धनमादेइयम्। जीवयोनौ छव्धायां कस्यचिद्क्षरस्य तले उकारो हस्य(इय)ते, तदा प्रष्टा यस्यार्थे पृच्छति तस्य मूलमादेइयम्। जीवयोनौ छव्धायां यस्य कस्यचिद् अक्षरस्य तले ऊकारो हस्य(इय)ते तदा प्रष्टा यस्य कृते पृच्छति तस्य [प० १४,पा० १] दीर्घकालं बन्धनमादेइयम्। एते वार्या यद्यपि गावायां नोकास्तथाय्येते ह(द्र)ष्टव्याः॥ २०॥ जाणे सवस्मगरू(गुरू)ए, जोणी जा जस्स अप्पणातणिय । परवग्गक्खरठाए, जो उबरिं तस्स सा जोणी ॥ २१ ॥

जानीहि स्ववर्गाक्षरेणाक्षरो गुरुय(र्थ)त्र यथा—'क्ख ग्व' आध्यां जीवो बक्तक्यः । 'त्र स्थ' आध्यां बाहुव(र्व)क्तक्यः । 'ह्र म न्छ न्ना(?)' एवमाविभिर्मूछम् । परवर्गेणापि बोऽक्षरो । गुरुक्यं उपरिश्यितका पि०१४,पा०२ स्थ सा योनिः । निद्र्शनं—'ग्व स्घ द्वा(?)' इसेवमाद्वो बथासंख्येन जीवधातुमूछानि ।। २१ ॥

> आइह्या चत्तारि वि, जीवा पयडी हवंति ठाणाइं। पंचमछट्टा घाओ, मूलपयडी य दो चरिमा॥ २२॥

आधा जीवस्तरा[:] चत्वारः । 'अइए उ'कारो वर्णागत एवानो(तो) न गृहीतः । एते

अविश्वराणामुपरिगता नि(निः)[प॰ १५,पा॰ १]संस(श)यं जीवमेव दर्शयन्ति । एता(ते) एव
जीवस्तराः जीवप्रकृत्या धात्वक्षराणामुपरिगता जीवधातुं कुर्वन्ति । मूलाक्षराणामुपरिगता जीवसूलं दर्शयन्ति । जीवमूल-जीवधात्वोलेक्षणं प्रागुक्तमिति । पंचम उकार(रः), पष्ठ ऊकारः, एतौ
हो धातुस्तरौ धात्वक्षराणामधोगतौ धातुमेव दर्शयतः । [प॰ १५,पा॰ २] 'अं' धातुस्तरश्चरिमः
केवलो धातुमेव कथयति । 'अः' चरिमो जीवस्तरः केवलो जीवमेव कथयति । पूर्वोक्तानां

अवि(वा)क्षराणामुपरिगतो चरिमसंझानुस्तारो जीवमेव कथयति । तत्रस्यस्तदात्मको भवति । धात्वस्रराणामुपरिगतोऽनुस्तारो धातुमेव कथयति । मूलाक्षरोपरिगतोऽनुस्तारो मूलं दर्शयति । 'कः'

चरिमसंक्रो विसर्ग[ः] जीवाक्षराणामन्यतमस्यामस्थित(तो)जीवमुपद्रश्चित । धात्वक्षराप्रतो धातुं दर्शवित । मूलाक्षराणामन्यतमस्यामतो व्यवस्थितो विसर्गः [मूल]मेव दर्शयति । चरिमसंक्रत्वं
व्यवित । मूलाक्षराणामन्यतमस्यामतो व्यवस्थितो विसर्गः [मूल]मेव दर्शयति । चरिमसंक्रत्वं
व्यवित सर्ह[प॰ १६,पा॰ १]सं(शं) भवतीति । सामान्ययोनि(निः) समासा ॥ २२ ॥

सी(शि)क्षाक्षरविभागार्थं प्रयोजनत्वाच तदुपन्यासः -

उर-कंठ-जीहमूला तालहा तह य उद्धतालहा । दंता उट्टा अणुणासिया य सुचला(मुद्धक्ल)रा चेव ॥ २३॥

नव स्थानानि वर्णानां तथोत्पत्तेः । उरः(उरस्थाः), कण्ड्याः, जिह्नामूलीयाः, ताल्रुच्याः, ऊर्द्भुताल्रुच्याः, दृन्त्याः, औड्याः, अनुनासिकाः, मूर्द्धन्याश्चेति नवस्थानान्यक्षराणीति 
2 गाथार्थः ॥ ६३ ॥

सविसग्गो य अकारो, उकारो (?उरो) हकारो य जो हवइ हस्सो। हस्सस(स्स)रा य कंठा, जीहामूला क खगर्षा य॥ २४॥

सर्व(वि)सर्गः, अकारः, इकारश्च, द्वावेती उ(र)स्यौ ज्ञातव्यौ। हस्तस्वराः [प॰ १६,पा॰ २] स इ ए उ चत्वारोऽप्येते कण्ठ्याः । 'क स ग घ' इत्येते चत्वार(रो) जिङ्कामूलीयाः ॥ २४ ॥

सत्तहुआ(मा)ण पढमा, तालवा च छ ज झा य चत्तारि । ट ठ ड ढ बीओ य सरो, हवंति खलु मुद्धतालवा ॥ २५ ॥ प्रथमवर्गस सप्तमो यकार(रः), यहा सप्तमवर्गस प्रथमो वकारः, जष्टमवर्गस प्रथमः स(श)कारः । 'च छ व झ' इस्रेते चत्वारस्तालच्याः । 'ट ठ ड ढ' इस्रेते [प॰ १७, पा॰ १] चत्वारः, द्वितीयस्वर आकारः, पञ्च एते मूर्वतालच्याः ॥ २५ ॥

तथद्धसा पु(प)ण दंता, पफबभ धातुस्सरा वकारोद्धा(हा)। वमाचरिमाणुणासी, मुद्धण्णा सेसया सबे॥ २६॥

'त अद् श्र सा' इत्येते पद्म दन्ता[:]। 'प फ व म' इत्येते चत्वार(रः), आतुखरी च क हौ पद्ममपष्ठी च ऊ, 'व' कारअ, सप्तेते औष्ठ्याः। वर्गचरिमप्रहणेन पद्ममानुनासिका 'क व ण न माः' गृह्मन्ते। [प॰ १७,पा॰ २]अथवा वर्गप्रहणेनानुनासिकाः, स्वराणां च मध्ये चरिमों ऽनुमासि[को] विन्दुः, 'अं' इत्येते च षडनुनासिकाः। शेषाः—स्वराः के ते ? 'ई पे औ' त्रवः। शेषास्त्र(आ)क्षराः 'र ल पा' इत्येते त्रवः। एकत्र षड् मूर्छन्याः। सि(शि)क्षाप्रकरणं समासम्॥ २६॥

अत्रावसरप्राप्ता अक्षरलिधः, [तां] नामप्रकरणेऽभिधास्यति । इह ति(तु) प्राप्तिमात्र-मुच्यते । तद्र्थं गा[प॰ १८,पा॰ १]थामाह--

ठाणं ठाणं एकेक्सयं तु आर्लिगिघा(या)इ हायंति । उरसादी ठाणाणं, तालबे उवरिमो ठाइ॥ २७॥

स्थानं स्थानमेकैकमालिंगिताभिधूमितद्ग्धास्यजन्ति । उरस्या निहतास्तालव्ये नि इसेवं " क्रम अभिद्दत इति । अभिद्दतप्रहणेनालिंगिताभिधूमितद्ग्धा उच्यन्ते । उत्तरस्यो(उरस्यो)ऽन-भिहतो असंयुक्त उरस्य एव छमते [प० १८,पा० २] अक्षरम् । उरस्य आर्छिगितकण्ठस्थानं छमते । चरसोऽभिधूमितो जिह्नामृळीयं लभते । चरस्यो दग्धसालन्यं लभते । कण्ड्योऽनभिहतासंयुक्तः कण्ठ्यं एव छभते। कण्ठ्य आर्छिग्य(गि)तो जिह्वामूळीयं लभते। कण्ठ्योऽभिधूमितस्तालव्यं छभते। कण्ड्यो दग्धो मूर्द्धतालव्यं लभते। जिह्वामूलीयोऽनभिहतासंयुक्तो जिह्वामूलीयं लभते। स 🗷 एवालिंगितस्तालव्यं [प॰ १९,पा॰ १] लभते । स एवाभिभूमित ऊर्द्धतालव्यं लभते । स एवा(व?)-दग्धो दन्त्यं छभते। तालव्यो अनभिहतासंयुक्तसालव्यं छभते। स एव दग्धो दन्त्यं छभते। तालक्बो(क्य) आर्किंगितः ऊर्द्भतालक्यं लभते । स एवाभिधूमितो दन्त्यं लभते । स एव दम्भो(ग्य) ड(औ)क्यं छमते । मूर्वेतालव्योऽनभिहतासंयुक्तः खस्थानं लमते । स एवार्लिगितो दुन्तं छभते । स एवाभि[धूमि]त उ(औ)छां छभते । स एवा(व?)दग्धो अनुनासिकं छभते । 18 दुन्सो अनभिद्दतासंयुक्त(क्तः)स्वस्थानं लभते । स एवार्लि[प॰१९,पा॰२]गित औष्टर्यं लभते । स एवाभिधूमितो अनुनासिकं लभते। स एव दग्धो मूर्द्धन्यं लभते। औष्ट्यो अ(ऽ)निभ इतासंयुक्तः स्वस्थानं लभके। स एवालिंगितोऽनुनासिकं लभते । औड्योऽभिधूमितो मूर्बेन्यं छमते। दग्ध उरस्यं लमते। अनुनासिको अनिभद्दतासंयुक्तः स्वस्थानं लमते। आर्लिगितो मूर्वेस्यं स्नते। [१०२०,११०९] अभिधूमित उरसं स्मते। दग्धः कण्ट्यं स्मते। मूर्वेन्यो म अनिमहतासंयुक्तः खस्थानं उभते । आर्ङिगित उरसं उभते । अभिधूमितः कण्ट्यं उमते । स एव दुग्धो जिह्नामूलीयं छभते ॥ २७ ॥

॥ एवं स(सा)माप्ति(सि)कं शिक्षाप्रकरणं समाप्तम् ॥

## पढमो तइओ य सरो, सत्तम णबमो य संकडा हस्सा । वियडा अंतरदी[प॰२०,पा॰२]हा वि चउत्थो पंचमो चेव ॥ २८॥

अकार-इकार-एकार-ओकारः, चत्वारोऽमी संकटसंज्ञाश्च हस्वाश्च । प्रशाक्षराणां मध्ये यदा संकटस्वरवाहुल्यं भवति तदा प्रष्टा यस्यार्थे मोक्षं पृच्छिति आत्मनो(नः) परस्य वा वदस्य तदा मोक्षो [न?] भव[ती]त्यादेस्यं(इयम्।) नष्टमि न छमते । दुर्गभङ्गाविकं न प्राप्नोतीत्यादेस्यं(इयम्) । धतद् व्यतिरिक्तमन्यद् यदा [प०२१,पा०१] पृच्छिति तदे (दै) पां संकटसंज्ञानां स्वराणां वाहुस्ये सर्व-मेव छभ्यत इत्यादेश्यम् । विकटा अन्तरदीर्घाः। के इत्यत्रोच्यते — द्वितीय आकारः, चतुर्थ ईकारः, पंचम डकारः, त्रयो विकटसंज्ञा अन्तरदीर्घाश्च । प्रभाक्षराणां मध्ये यदा विकटसंज्ञानां स्वराणां वाहुस्यं भवति तदा प्रष्टा यस्य कस्यचित् परस्यात्मनो वा वद्धस्य मोक्षं [प०२९,पा०२] पृच्छिति वदा मोक्षो भवतीत्यादेश्यम् । नष्टमि छभते । दुर्गोदिभंगश्च सिध्यति, इत्यादेश्यम् । एतद् व्यतिरिक्तं यदन्यनु(त्रु) छाभादिकं पृच्छिति तत्र भवतीत्यादेश्यम् ॥ २८॥

# संकडा(ड)विअडा सेसा, सहा[व]दीहा य तिण्णि णि[य]मेणं । छट्टहमा य वेण्णि विसमस्सरी चेय णायद्यो ॥ २९ ॥

संकट-विकटाः शेषाः स्वभावदीर्घाश्च । षष्ठ ऊकारः, ऐकारोऽष्टमः, औकारो दशमः, इत्येते त्रयः । शेषप्रहणाद् विन्दु-विसर्जनीयो । प्रभाक्षराणां मध्ये संकट-विकटसंज्ञानां बाहुल्यं भवित तदा प्रष्टा यदात्मनो यदि वा परस्यार्थे बद्धस्य मोक्षं [प०२२,पा०१] प्रच्छित तदा भेदेन सुच्यत इति वक्तव्यम् । नष्टमि किंचिद्रव्यं भेदेनैव छभ्यते । दुर्गभंगोऽपि भेदेनैव भवती- सादेश्यम् । यदन्यदेतद् व्यतिरिक्तं शुभमशुभं वा प्रच्छित तन्मध्यमं भवतीसादेश्यम् ॥ २९॥

> पढमा(म त)इया य वियडा, बीय चउत्था य संकडा वग्गा। सेसा क(सं)कड-वियडी(डा), अड ई दंडस्स भेदतियं॥ ३०॥

प्रथमाः — 'क च ट त प य सा(शा), [तृतीयाः] ग ज ड द व ल सा' एती विकटसंझी । प्राग्तत् फलम् । द्वितीय(याः) — 'ख छ ठ थ फ र षाः'; चतुर्थ(र्थाः) — 'घ झ ढ घ भ व हा' एते संकटसंझाः । पूर्ववत् फलम् । शेषमहणा[त्] 'ङ ञ ण न मा' एते षभयस्वभावाः । दण्डं विप्रनष्टं दृष्यमुच्यते ॥ ३०॥ [प० २२,पा० २]

#### ॥ एवं संकट-विकटप्रकरणं समाप्तम् ॥

वग्गे गणणादेसे, स(द)बेसु य उत्तराहरो होइं। वग्ग(ग्गु)त्तरा य नियमा, अचतय वग्गंत(ग्गुत्त)रा चउरो ॥ ३१ ॥

उत्तराधरं चतुर्विधं – वर्गोत्तरं गणनोत्तरं आदेशोत्तरं द्रव्योत्तरं चेति । अस्य च संबन्धः आह – १२११ वेवेक उत्तर अहरा य तेसिं जाणे वग्गक्खरसराणं । तदर्थं प्राग् वर्गोत्तरमु- च्यते – [प॰ २३, प० १] 'अ च त य' एते चत्वारः वर्गाः । उत्तरा प्रधाना इत्यर्थः । वत्रश्चाल्पे (न्ये) 'क ट प क्र' संक्षाश्चत्वारः अधरा अप्रधानाश्चेति ॥ ३१ ॥

एतदेवाह -

सेसा हवंति अहरा, वग्गा चत्तारि कटपसा जाण। एकेकंमि चडके, पुणो वि इणमो कमो णेओ ॥ ३२॥

अ[ष्टव]र्गक्रम एव, चत्वारो वर्गा अधराः। के ते १ 'कटपसा(शा)' शेषप्रहणाद् भण्यते ॥ ३२ ॥

गाथापश्चार्दस्यान्य[प॰२३,पा॰२]गाथया विभाषा क्रियते -

एककंति(मि) चउके, पुणो पि(वि) इणमो कमो उ विण्णेओ। दो उत्तरा उ तेसिं, दो चिअ अहराधरा विदिए॥ ३३॥

निरूपितं उत्तरचतुष्कं अधरचतुष्कं चेति । तत्र चतुष्कद्वये भूय[ः] प्रधानाप्रधानदर्शनार्धं क्रमोऽयं विज्ञातव्यः । उत्तरचतुष्कं द्वौ यथा — अ च वर्गौ प्रागुत्पन्नत्वाद् । द्वौ च इति ।॰
द्वितीयचतुष्कमाह । तत्रान्त्यौ द्वौ वर्गौ 'प श' अधराधराविति मन्तव्यौ । अथवा द्वितीयवर्गौ द्वौ
द्वा[व]धराविति । द्वौ अधरी 'क ट' संज्ञौ । द्वौ अधराधरौ 'प स (श)' संज्ञौ । एवं वा नेयम् ।।३३॥
अनु(मु)मेवार्थं विशेषयन्नाह —

दो चेव उ [प॰२४,पा॰ १]त्तरोत्तर, तेसिं दो उत्तराधर(रा) पढमे । अधरुत्तरा य दोण्णि य दोण्णि य अहराहरा विदिए ॥ ३४ ॥

तत्र उत्तरचतुष्के पूर्वोत्पन्नस्वात् प्रधानत्वाच 'अच' एती उत्तरोत्तरी । आभ्यामनन्तरपवि[त]त्वात् 'त य' एती उत्तराधरी एव प्रथमचतुष्के । द्वितीये तु 'क ट' इत्येती अधरोत्तरी । अधरचतुष्कत्वादधरी प्रागुत्पन्नत्वादुत्तरी । द्वी अधराधरी । 'प स[श]' संज्ञी अधरचतुष्क(त्वा)दधरी ।
'क ट' वर्गयोः पश्चादुत्पन्नत्वाद् अधराधराविति । एवं अष्टवर्गक्रमेण वर्गोत्तरमुक्तम् ॥ ३४ ॥

पंचवर्गीयेत्(॰यमेतत् १-) । पढम-तइया उ वग्गा, पण्हस्स य उत्तरक्खरा होंति ।

बितिय-चउत्था अहरा, अ[हरा]हर हो [प॰ २४, पा॰ २]ति अणुणासी ॥३५॥ प्रथमको [:] - 'क चटत पयस (श)' इति । एतीयो - 'ग ज ह द ब लस' । एतौ वर्गी उत्तरोत्तरों, उत्तराविद्यर्थः । द्वितीय[:] - 'ख छ ठ थ फ र ष'; चतुर्थः - 'घ झ ढ ध भ व ह'; इदोतौ वर्गी अधरसंझौ । 'क च ण न म' इदोषो (ष) वर्गः अधराधरसंझः । एवं वर्गीत्तरम् ॥३५॥ ॥ साम्प्रतं गणनोत्तरम् , तद्र्थं [गाथा] -

गणणाए छा [५०२५,५७० १] इछा, सरुत्तरा छस्सराधरा इयरे । विसमा वि उत्तरा वंजणेसु अहरा समा भणिया ॥ ३६ ॥

गणना-अनुक्रमो भण्यते। तत्र स्वराणामाद्याः षड् उत्तराः, पूर्वत्यक्रत्वात् । 'अ आ इ ई उ कः'। पञ्चादुत्पक्रत्वाद् अधरा 'ए ऐ ओ औ अं अः'। यद्वाऽन्यथा गणनोत्तर(रं) स्वराणाम् 'अ इ उ ए अ ओ अं इ योईयोः प्रागुत्व प॰ २५, प॰ २ क्रत्वादेते उत्तराः । पञ्चादुत्पक्रत्वाद् 'आ ई ऊ ऐ औ अः' इत्येते अधराः । यत इदमाह —

"विसमा वि उत्तरा वंजणेसु बहरा समा मणिया।"

इहापि गणनमेवाङ्गीकृत्योक्तम् । विषमा[ः] — प्रथम-वृतीय-पंचम-वर्गीया वर्णाः । द्वितीय-चतुर्थाः समा इति । विषमवर्गीया उत्तराः, समवर्गीया अधरा इति । एवं गणनोत्तरम् ॥३६॥

हस्सा अयारसहिया, सरुत्तरादेसओऽघरा इयरे ।

क चटतपय सा णुगओ य अकारो उत्तरो पढमो ॥ ३७॥

आदेशोत्तरमेतत् — हृस्वाः स्वरा अकारसिंहता इति । 'अकार इकार उकार एकार ओकार अं'इस्रोते उत्तरत्वेना[प॰२६,पा॰१]दिष्टाः । एतेषां यद्यपि मध्ये उकारो अप्रधानो दाहात्मकः, तथाप्युत्तर एव द्रष्टव्यः । उकारो यद्यप्युत्तरं दहति स उत्तर एव । यद्यधरं दहति स अधरो दग्धः उत्तरो भवति । शेषाः षड् अधराः पूर्वोक्ता अपि भेदोत्तरेण पुनरादिष्टाः । आई ऊ ऐ औ अः, अक चटतपय शेष्वन्तर्भूतोऽप्यकार उत्तर(रो) द्रष्टव्यः पृथगादौ ॥ ३७॥

कगचजटडतदपबयल, अहमवग्गस्स पढम तइओ य। एते [य] उत्तरा वंजणेसु सेसा अ(ऽ)धरादेसे ॥ ३८॥

'क गच ज ट ड त द प व य ल श सा' एते प्रथम- इतीयवर्गाक्षराः । प्रथमवर्गस्याष्टमः स(श)-कारः । तस्मात् इतीयः [प॰ २६,पा॰ २] 'स'कारः । एते सर्वे उत्तरत्वेनादिष्टाः । शेषा अधरा इति । 'ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ र व ष हा' इत्येते द्वितीय-चतुर्थवर्गाक्षराः अधरा आदिष्टाः ॥ ३८ ॥

> उत्तरसरसंजुत्ता, वग्गे लहु अक्खर(रु)त्तरादेसे । अहरसरेसु य अहरा, हवंति ये उत्तरा लहुया ॥ ३९॥

संयोगं प्रति उत्तरस्वरसंयुक्ता[:]। के ते उत्तरस्वराः ? उच्यन्ते—'अ इ उ ए ओ अं'
[प॰ १७, पा॰ १] एते। प्रथम-तृतीय-वर्गप्रतिबद्धा ये अक्षरास्ते लघवः। के ते ? उच्यन्ते —'क ग
च ज ट ड त द प ब य ल श सां' इत्येतें। अनन्तरोक्ता उत्तरस(स्व)रसंयुक्ता उत्तरा एवादिस्य॥ (इय)न्ते। एत एव 'क ग च ज ट ड त द प ब व य ल श सां' उत्तराधरस्वरैः 'आ ई ऊ ऐ ओ अः'
इत्येते(तैः) संयुक्ता अधरा इत्यादिस्य (इय)न्ते। एवमादेशोत्तरम्।। ३९।।

दबेसु जे पहा[प॰२७,पा॰२]णा, पुवप(व्वुप्प)न्ना य उत्तरा सबे । अधरा य अप्पहाणा, पश्चुप(पच्छुप्प)ण्णा य जे दबा ॥ ४० ॥

द्रव्याक्षरेषु ये प्रधानतमाः पूर्वीत्पन्नाश्च प्रथम-तृतीयवर्गाक्षरास्ते उत्तराः प्रधाना झातव्याः । अअधराश्च पश्चादुत्पन्नाः । के ते १ द्वितीय-चतुर्यवर्गाक्षराः । अप्रधाना झातव्या अधराश्चेति ॥४०॥ णा(णे)मित्तिएण जे [प॰२८,पा॰१] वा, उत्तरबुद्धीए अत्तणो गहिया ।

ते तस्स उत्तराणि उ, सेसा अहरीकया अहरा ॥ ४१॥

चत्वारो ये विकस्पा उत्तराघरप्रकरणे उक्तास्तांस्तिरस्त्रत्य, वा क(का)द्मचित्कं विधानसुररी-कृत्व विकल्पान्तरस्य चोपवर्शनार्थं आहितसंस्कारस्य निमित्तज्ञानवतो द्रागिति बुद्धबुत्पादः। उत्तरेषु अधर्मु (प०२८,पा०२)द्विः, अघरेषु उत्तरबुद्धिर्वा यत्रोत्पन्ना फलतोऽपि ताहगा(गे)वासौ। यथा --श्राह्मणकुक्रनिवासतुल्यो गोत्रवयोगुणाविपूर्वोत्तरसमाश्रितेषु तहत् विश्वासबुद्धिवदिति ॥ ४१ ॥

॥ एवं चतुर्विधम(मु)त्तराधरं समाप्तम् ॥

'अहवा इमं अङ्घविहं उत्तराधरं होइ' सूत्रवचक(न)मेतत्। अथवाऽष्टप्रकारमेतदुत्तराधरं भवतीति वचनस्मार्थः।

> अक्खरसरसंजोए, बलाबलविसेसओ अणति(हि)घाए । तत्तो य उत्तरोत्तर, अहराअ(ऽ)हर अट्टमं जाणे ॥ ४२ ॥

सान्प्रतं गाथार्थमु(र्थ उ)च्यते—खरोत्तरं प्रथमं, अक्षरोत्तरं द्वितीयं, संयोगोत्तरं, बलाव- क लोत्तरं, विभागोत्तरं, अनिक्षिप् २९,पा० १ हितोत्तरं, [बत्तरं,] उत्तरोत्तरं वेति । एवमधरमि अष्ठप्रकारमेव सप्रतिपक्षत्वाद् वस्तुग्र(नः)स्वराधरं, अक्षराधरं, संयोगाधरं; [बलावलाधरं, विभागाधरं] अनिभिद्दताधरं, अधरं, अधराधरं वेति ॥ ४२ ॥

हस्सस(स्स)रुत्तरं अक्खरुत्तरं उत्तराख(रक्ख)रा सहे । हस्सस(स्स)रसंजुत्ता, संजोएणुत्तरा लहुया ॥ ४३ ॥

अत्र खरोत्तरमुच्यते गाथाया अवयवेनाद्येन । हस्त्रस्वरोत्तरम् । के हस्ताः स्वराः १ 'अ इ ए ओ' इत्येते चत्वारः । अक्खरुत्तरं उत्तरक्खरा सबे । क्वे (के) च ते १ प्रथम-नृतीय-वर्गीया गृह्यन्ते । साम्प्रतं संयोगोत्तरमुच्यते — हस्त्रस्वरसंयुक्ता छा(छ)घवो वर्णाः 'क ग च ज ट ख त द प व य छ श सा' इत्येते । यथा — [प०२९, पा०२] 'क कि के को, ग गि गेगो, च वि वे चो, ज जि जे जो' इत्यादि संयोगोत्तरम् ॥ ४३ ॥

इदानी विभागोत्तरं क्रमग्रुङ्क्योच्यते, संयोगस्य प्रकान्तत्वात् –
गरुयक्खरा य सबे, उत्तरसरसंजुआ विभाएणं ।
सो ठवइ उत्तरो खलु, होति अ से तिण्णि या(आ)देसा ॥ ४४ ॥

गुर्वा(र्व)श्वरा उक्ता द्वितीय-चतुर्घवर्गीयाः। ते उत्तरस्वरसंयुक्ताः;। यथा — 'ख खि खे खो घ घ घे घो'। इत्यादिविभागेनोत्तराः । विभागो वदनं अंस(श) इत्यनर्थान्तरम्। यावता व्यवस्वस्यसंयोगः। एतावता अंसे(शे)नोत्तरत्वं भजन्तो मुख्यतश्चाधरा एव। तस्मात् स्वर आदेशत्रयविभा (प०२०,पा०१)गेन भवति। छघुस्वराः, इस्वाः, उत्तराश्चेति। शेषा दु(दी)घीः, गुरु(र)वः, अधराश्चेति। एवं विभागोत्तरम् ॥ ४४॥

जो उत्तरेण अहरो, अभिहणंतो ठ(य) उत्तरो होइ । अहरेण उत्तरो वा, बलाबलं उत्तरं एयं ॥ ४५ ॥

य उत्तरेण्याः अभिहतः। उत्तरस्यावलीयस्त्वात्। तद्यथा — 'स क'। अत्र स्वकारः आिंक् गितः, कस्म(का)रस्यालिंगितत्वात्। एका संख्या ह्रसति। ह्रसी(सि)तैकसंख्या(क्य) आक्ष्रं, स्वका-र(रः) के(क)कारो भवति। प्रतिपन्नश्चोत्तरभावं स्वकारो(रः,) अवल्खात्। [त]या अधरेणाभि-हत्त्यमान उत्तरोत्तरो भवति। यथा — 'ग घ'। अत्र धकारोऽभिधूमिकः। गकारस्य संख्या-ह्य प० २०, प० २ व्यमपनयन्ति (ति)। ए(त्रि)संख्यत्वा[त्] गकारस्य। ह्रसिते च संख्याद्वये म्याबस्थात्। गकारः ककारत्वमाका हति। एवमस्यत्रापि वस्नाविक्षेत्रोत्तरं परमम्॥ ४५॥

साम्प्रतमनभिषातोत्तरमुच्यते-

पढमस(स्स)रसंजुत्ता, अणभिहया जे तु ते अणभिहया। उत्तरमधरं वेंति य, संजोएणेव दो चरिमा॥ ४६॥

प्रथमस्वरसंयुक्ताः । कः प्रथमस्वरः ? अकारः । तेन अकारेण संयुक्ताः । के ते ?

कुट्वक्षराः अनिभहता भण्यन्ते । 'क ग च ज ट ड त द प च य छ श सा' इत्येते अनिभइता(त)संझाः । शेषवर्गास्विभहतसंझा इति प्रतिपक्षत्वाछ(ह)भ्यन्ते । एतदनिभहतोत्तरं
उत्ति (१०३१, पा०१ देण चिरमेण बिन्दुना युक्तोऽक्षर उत्तरत्वं व्रजति । अधरेण विसर्जनीयेन
युक्तोऽक्षरः अधरत्वं व्रजतीत्यर्थः । एवं षष्ठो भेदस्ततोऽयम् । उत्तरा उक्ताः । उत्तरोत्तराक्षोक्ताः ।
उत्तरप्रतिपक्षेणाधरा [अ]त्युक्ताः । उत्तरोत्तरप्रतिपक्षेणाधराधराः प्रोक्ताः । इत्येवं अष्टप्रकारमुक्ताः

ग राधरव्याख्यानम् ॥ ४६ ॥

एवं सरुत्तरादिसु, बलाबलं सबओ पलोएउं। चिन्तादीए भावे, जीवाइ व(वि?)णिहिसे मइमं॥ ४७॥

ह्रस्वस्रो हस्वासरं (१) बलाबलं सर्वतो विलोक्य चिन्ता-नष्ट-मुष्टि-जीव-धातु-मूलयोनिं वा विलोक्य बलाधिक्येनाक्षरे (रा)णामादिशेन्मतिमान् ॥ ४७॥

जीवं जाणसु दोसुत्तरेसु [प॰ ३१,पा॰२] अहरेसु दोसु भण घाओ(उं)। अहरुत्तरेसु मूलं, उत्तरमधरे तहा धाउं॥ ४८॥

जीवं जानीहि । प्रभाक्षराणामादौ पतिते उत्तराक्षरद्वये जीवं, प्रभाक्षराणां आदौ पतिते अधराक्षरद्वये घातुं, प्रभाक्षराणां आदौ पतिते अधरे द्वितीये चोत्तरेऽनन्तरं पतिते मूलमवगच्छ । [प०३२,पा०१] प्रभाक्षराणा[मा]दौ यदा उत्तरो हदयते ततोऽनन्तरं आ(चा)धरः ।
20 तदाऽपि धातुमेवागच्छ ।। ४८ ।।

### ॥ इत्येवं उत्तराधरं प्रकरणं समाप्तम् ॥

दुविहो खलु अभिघाओ, सद्दगओ चैव अक्खरा(र)गओ य। सद्दगओ तिविगप्पो, मंदो मज्झो य तिबो य॥ ४९॥

हिविधोऽभिघातः शब्दगतोऽक्षरगतश्च । तत्र श्र[प०३२,पा०२]ब्दगतो अनक्षरात्मको अनेकप्रकारः पटह-सं(शं)ल-भेरी-कुड्यपतन-मुद्गर-जालाभिघातादिलक्षणः । स तृ(त्रि)विकल्पः (स्र)ल्पो मध्यमो महाचेते(व्हांश्चेति ) । क्रमसः(शः) आर्लिगिताभिधूमितद्ग्धलक्षणः । अक्ष-[र]गतमभिघातमुपरिष्टाद् वक्ष्यति ॥ ४९ ॥

एकको पुण दुविहो, होइ पसत्थो य अपपसत्थो य। [अ°]पसत्थो मंदादी, कुबइ आलिंगियादीणि ॥ ५०॥

स शब्दो द्विविधः-प्रशस्ता(स्तोऽ)प्रशस्त्रश्च । वीणा-वेणु-सं(शं)ख-भेरी-पटहादिगतः प्रहस्तः । जुट्यपत[न]-भाण्डादिमङ्ग-रासमादिशब्दभाप्रशस्तः । यः शब्दोऽस्य आक्रिक्तिः प्रश्न-

स्तो बाऽप्रशस्तो वेति। मध्यमो यः शब्दो [प॰ ३३,प० १]ऽभिधूमितसंझः प्रशस्तः, अप्रशस्तो वा।
एवं प्रशस्तः, अप्रशस्तो वा यः शब्दसीप्रः स वग्धसंझः। प्रशस्तो यः शब्दोऽल्पः सोऽल्पफळं ददाति, स्थिरं च करोति। प्रशस्तो यः शब्दो मध्यमः स मध्यमफळं ददाति, मध्यमं स्थैर्यं
करोति। प्रशस्तो यः शब्दस्तीप्रः स महत् फळं करोति, स्थैर्यं च तस्याल्पकालमिति। अप्रशस्तः
यः शब्दोऽल्पः सोऽल्पमान्धं करोति, स्थैर्यं च तस्य मान्धं करोति। अप्रशस्तो यः शब्दो मध्यमः अ
स मध्यममान्धं करोति, मध्यमं च स्थैर्यं मान्धस्य करोति। अप्रशस्तो यः शब्दः तीष्रः स
महामान्धं करोति, अवस्थानं च तिष्ठः ३३,पा०२ स्थ मान्धस्याल्पकालमित्येतदिष श्रुमाशुभमल्पमध्यम-महत्त्वेन द्विवयम्। एवं शब्दाभिषातः॥ ५०॥

अक्षराभिघातार्थः –

बि-चउत्थ-पंचमाणं, वग्गाणं अक्खरा अभिहणंति। एक्कुत्तरिया य सरा, अणभिहया सेसया वग्गा॥ ५१॥

द्वितीय-चतुर्थ-पद्ममवर्गैः प्रथम-तृतीयौ वर्गाविभहन्ये प॰ ३४, प॰ १ ते । एकान्तरिता-स्व(अ) स्वरा[ः] के भण्यन्ते ? इसत्रोच्यते – यद्यप्येकान्तरिता बहवः, तथापि 'आई ऊ' कारअ एते त्रय एकान्तरिता[ः] प्रथम-तृतीयौ वर्गा[व]िभन्नित । प्रथम-तृतीयवर्गा इस्तस्वराध चत्वार एते परस्परं नाभिन्नित ॥ ५१ ॥

अणभिहया अनि(॰याभि)हया वा, पिक्किजंता उ आभिघा[प॰ ३४,पा॰ २]तीहि । आर्लिगियाभिधूमितदढं(ड्रं) व लहंति ते नामं ॥ ५२॥

अनिभहता वर्गा उक्ता अभिहताश्च एते अनिभहता वा के ते प्रश्नाक्षरा[:] ? तेषां प्रश्नाधराणां स्थापितानां किमिष घातोऽस्ति नास्ति च इति चिन्त्यम् । यदा प्रश्नाक्षराणां परस्पराभिघात उच्यते तदा प्रथमाक्षरद्वितीयाक्षरिक्ष(स्तृ)तीयाक्षरमिहिन्त । तृतीयाक्षरं चतुर्थोक्षरं अ अभिहिन्त । एवं चतुर्थोक्षरं पद्धमाक्षरं, पद्धमं षष्ठः, षष्ठं सप्तमः, सप्तमो(?)ऽभिहृन्त्यभिघाते सति । यो यस्यानन्तरं स तमिति । अभिघातस्यालिङ्गिताभि[धूमि]तद्ग्धलक्षणमुपरि[प०३५,पा०१] द्वाद् विस्तरेण व्याख्यास्यति । यदा प्रश्नाक्षराः सर्वे परस्परमिहताः, तदा अप्रधाना निफ(ष्फ)लास्व(श्च) भवन्तीति ॥ ५२ ॥

प्राक् तावत् सराभिषाता उच्यन्ते – अणवि(मि)ह[य] अभिहया वा, अंतरदीहस(स्स)रेहि संजुत्ता । अभिधूम(मि)यंति लहुया, दहंति गरुया विते चेव ॥ ५३॥

अनिमहतां अमिहता वा ये प्रशासराः । अथवा प्रथम-एतीयो वर्गावनसिहतसंझौ । शेषास्विभिहतसंझाः । एते अन्तरदीर्घा(र्घ)स्वरयुक्ताः । के ते अन्तरदीर्घस्वराः ! आकारः, ईकारः, ऊकारश्चेति एते त्रयः । एतेरन्तरदीर्घस्वरैः संयुक्ता अभिधूम्यन्ते [प॰ ३५,पा॰२] ॥ अप्रतो वाम(न)न्तरमवस्थितैः । के ते उच्वक्षराः ! 'कगच उद्ध तद् पद्म य इस्ते। इस्तेते चतुर्दश।आकारेण ईकारेण ऊकारेण च संयुक्ता अप्रतो वाऽनन्तरमवस्थितैद्द्यान्ते गुवा(र्व)-

<sup>1-1</sup> एतद्दिदण्डान्तर्गतः पाठो अष्टप्रायो सत्यते ।

श्वराः । के ते गुर्वा(र्व)क्षराः ? 'ख छ ठथ फर वा' इस्रेते सप्त । आकारेण ईकारेण ऊकारेण च [प॰३६,पा॰१] संगुक्ता अम्रतो वाऽनन्तरमवस्थितैर्वद्वाते(न्ते) परेण । गुर्वा(र्व)क्ष)राः के ते ? 'च झ छ घ भ व हा' इस्रेते सप्त ॥ ५३॥

## आर्िंगियन्ति हस्सस(स्स)रा हु दीहस्सरा रि(इ)ह दहंति । पण्डक्ष्वरा उ सबे, संजुत्ता आणुपुदीए ॥ ५४॥

आिंग्यन्ते हस्यस्यराः। के ते हस्यस्यराः 'अइउए' ते चत्वारः। के ते आिल-क्याते(न्ते) 'स्वछठथ[प॰३६,पा॰२]फरषाः, घझडधमवद्दां अंत्येते द्वितीय-चतुर्धवर्गा-भ्राः सप्त। 'घझड(ढ)धमवहां अतुर्थवर्गाक्षरा दहान्ते चतुर्भिः स्वरैः। के ते चत्वारः 'ओ औ अं अः'। एवं संयुक्ताः आनुपूर्व्या आिलक्सन्ते, अभिधून्यन्ते, दहान्ते च॥ ५४॥

अगुमेवार्थं गाधान्तरेण प्रतिपाद्यन्नाह -

अंतरदीहा अभिधूमियंति आिंहग(गि)यंति जे हस्सा । टिट्ट(दिड्ड)दो चरिमसरा, अ(स)हाबदीहाणुणासीया ॥ ५५ ॥

अन्तरदीर्घ्य(र्घा) उक्ता 'आई ऊ' एतेऽभिधूमितसंज्ञा[ः]। हस्वा उक्ता 'अइए उ' एते आलिक्कितसंज्ञाः। [ऐ औ] द्वौ स्वरौ चरिमसंज्ञौ वा अ(आ)मेयौ तौ दहतः। [प॰३৬,पा॰१]
अस्वभाषदीर्घाः 'ऊ ऐ औ' अनुनासिका 'ङ काण न माः' इत्येते।। ५५।।

स्वरास्त्(क्षि)धा निरूप्यान्यगाथा(थ)या फल्रमुच्यते -

आिंहिंगिया य आिंहिंगियंति अभिधूमिया य धूमेंति। दहा(ड्रा) य दहंति सरा, तेसिं जुत्तं च वरिषं(मं)च॥ ५६॥

आर्लिगतसंज्ञाः, के ते 'अ इ ए ओ' एतैश्चतुर्भिः खरैः ये आलिंग्यन्ते । द्वितीय-चतुर्थ
" व[गा]क्षराः उक्ता एव । अभिधूमितसंज्ञास्त्रय 'आ ई ऊ' एतैरभिधूम्यन्ते । प्रथम-तृतीयवर्गाक्षरास्तेऽप्युक्ताः । एवं दग्धसंज्ञा 'उ ऊ अं अः' एते प्रथम-तृतीयवर्गा दहन्ति । एतद्प्युक्तम् । 'ओ औ अं अः' एते चत्वारस्तैः खरैः संयुक्तस्यराः [प०३७, पा०२] प्रथम-तृतीय-चतुर्थवर्गाक्षरा दहन्ति । इत्येतद्प्यु
इत्येतदुक्तमिष पुनक्कम् । 'ऐ औ' एतौ द्वौ खरौ प्रथम-तृतीय-पञ्चमवर्गा दहन्ति । इत्येतद्प्युकम् । एतैर्दहनात्मकैर्यः संयुक्तोऽक्षरस्तं दहन्ति पूर्वाक्षरं वानन्तरमिति संयोगभावे सित ॥ ५६॥

एवं स्वरामिघात उक्तः। इदानीं वर्गाभिघातः -

बीओ य पढम-तइयं, पढम-तइया य जायदो(जे य दु?) चउत्थं। आर्लिगियंति वग्गं, चउत्थ पुण पंचमं वग्गं॥ ५७॥ [१०३८, पा० १]

द्वितीयो वर्गः प्रथमवर्गं तृतीयं चालिङ्गयति । तथा प्रथमवर्गस्तृतीयवर्गेश्च द्वितीयवर्ग-मालिङ्गयतः(ति)। तथा प्रथमवर्गस्तृतीयवर्गश्चतुर्थवर्गमालिङ्गयति । तदुक्तम् — प्रथम-तृतीयौ दोविय ॥ द्वितीयद्वयचतुर्थं [इ]ति । चतुर्थवर्गः पञ्चममालिङ्गयति । अत्र प्रथमवर्गः पृथिव्यात्मकः । द्वितीयो वाद्या(यवा)स्मकः । तृतीय उद्कात्मकः । चतुर्थं आकासा(शा)स्मकः । पञ्चमः अध्यात्मकः । इसेवं पञ्चमहा[प०३८,पा०२]भूतात्मकं जगवि[ति] ॥ ५७ ॥ अभिधूमेइ चउत्थो, आइमवग्गे उ तिण्णि नियमेणं।
पंचम-चउत्थवंगो, दोण्णि य अभिधूमये बितिओ॥ ५८॥
अभिधूमयति बतुर्थो वर्गः प्रथमवर्ग(गै) ह(हि)तीयवर्ग हयतीवर्गं च। हितीयवर्गश्चतुर्थवर्गं पञ्चमवर्गश्चे(गैं चे)ति॥ ५८॥

आइह्या चत्तारि वि, डज्झंति पंचमेण वग्गेण । पंचमओ पुण डज्झइ, पढम-तइज्जेसु दोसुं पि ॥ ५९ ॥

प्रथम-द्वितीय-[तृतीय]-चतुर्थवर्गा दहान्ते पद्ममवर्गेण अस्यात्मकत्वात् । पद्ममवर्गस्तु दहाते विनास्य(श्य)ते प्रथम-तृतीयौ(यैः) पृथिव्यो(व्यु)दकात्मकैः ॥ ५९ ॥

जे जे समाभिलावा, अण्णो[प॰ ३९, पा॰ १]ण्णं ते उ णं अभिह्रणंवे(ते)ति।

जह कग च ज मादीया, दो दो लहुआ सुआ अण्णा ॥ ६०॥

जे जे(ये ये) समानसी(शी)ला लघवश्च मात्येते(?) लघवः अन्योन्याना(शा)भिष्निति । के ते समानसी(शी)लाः, ते उच्यन्ते—'क गचजट उतदपवयल स (श) सां इत्येते । प्रथम-वर्गत्र(स्त्र)तीयवर्गश्च लघुसंझा । अनयोरासनी(भी) द्वितीय-चतुर्थवर्गी गुरुसंझी भवतः । पर-स्पराभिघातको चेति ॥ ६०॥

अभिहणमाणे दिहो(है?), जोणीसंठाणवण्णमाईणि । अभिहणमाणस्स ऊ (?) भवे, ण जो उ अभिहण्णए तस्स ॥ ६१ ॥

अभिहन्यमाने दृष्टे । कोऽभिहण्यन्ते (न्यते) । दो (यो)भि (प॰ २९, पा॰ २ )हन्तीत्युक्तमपि पुनरु-च्यते—पूर्वं (वं)पूर्वाक्षरोऽप्रिमेणात्क (क्ष)रेण यादृशेन यादृश इति । पूर्वोक्तं योऽभिहन्ति तस्माभियं-तु (हन्तुः) योनि-स्थान-त्रर्णप्रमाणादीनि वक्तव्यानीति । कस्मात्कारणादित्युच्यते—येन सर्वोऽभि-हन्ति बलीयानीति (बलवान् इति?) ॥ ६१ ॥

परवरगेण उ वरगो, जो जेण अभिहण्णए उ तो तस्स । अभिघ(घा)यं जाणेज्जा, राजादिसंथ(घ)वणा(ण्णा)णं ॥ ६२ ॥

परवर्गेण वर्गो यो येनाभिहन्यत इति । परवर्गस्य इत्रक्षरस्य संज्ञा । एतत्तु प्र(पृ)थक(क्)व सा(ज्ञा)त् । पराक्षरेण(?) योक्षरोऽभिहन्यन्ते(ते) तस्याभिहन्य[प॰४॰,पा॰९]मावस्य
पराजञो(यो) वक्तव्यः। अभिहर्त्तु(न्तु)र्जयो वक्तव्यः । एवं ज्ञाद्मणादिवर्णानां राजन्यस्य वा युद्धे अ
विवादे वा जय(यः)पराजय्ने वाच्य इति । आलिङ्ग(ङ्गि)ते भागहानिः । अभिधूमित-अभिवाते
दे हानिः क्षयो वा । दग्धे निरो(इरो)षत्वक्षयो मृत्युर्वा ॥ ६२ ॥

आिंगियंमि जीवं, मूलं अभिधूमियंमि पण्हंमि । दहं(ड्रं)मि भणसु घाउं, एत्तो उद्धं जहा वोष्छं ॥ ६३ ॥

प्रशस्ताप्रशस्ताद्य ये शब्दा[:] पटहकुक्यपतनादिगतास्ते पूर्वोक्ता [प॰ ४०,पा॰ २]आर्छिनि- ॥ वामिभूमितदम्बळक्षणाः । तत्रालिक्तिते शब्दे [जीव आदेष्यः । अभिभूमिते शब्दे] मूळमादे-१यम् । दग्वे शब्दे धातुरादेस्यः(१यः) । तस्मात् पूर्वे(फर्क्ट) 'ववे'शि वश्यमाणकं शक्यम् ॥६३॥

आिंगियंमि कलहो, मंदं अभिधूमियंमि पण्हंमि । दहुंमि भणसु मरणं, एत्तो उद्धं जहा वोच्छं ॥ ६४ ॥ अस्मिन(म)पि प्रशस्ताप्रशस्तशब्दत एवानक्षररूपो ध्वनिरधिकृत्या(यो)पदिष्टम् ॥ ६४ ॥ ॥ अभिघातप्रकरणं समाप्तम् ॥

वग्गाणं जइ पटमा, णिरंतरं वा तिण्हि पण्हमाइए । तो सुण्णं जाणेज्जा, णिवि किंचि वि चिंतियं तथे(त्थ) ॥ ६५ ॥

वर्गाणां यदि [प॰४१,पा॰१] प्रथमा इति प्रथमप्रहणेन स्त(स्व)राणां प्रथमः अकारः, 'क' वर्गस्य च प्रथमः ककारः, 'व' वर्गस्य च प्रथमच(श्व)कारः । एते त्रयो यदा निरन्तरं प्रभादौ हृदयन्ते तदा सू(शू)न्यं जानीयात् । न किञ्चिदपि चिन्तितं तत्रेति । तथा मण्डुकिकायाम्॥६५॥

अभिहयबिंदुविसग्गे, चिंता मुद्दी य सुन्निया होइ। वग्गेक्कबहुलवण्णो, तत्थ ण कज्जं मुणेयबा(बं)॥ ६६॥

अ(य)त्र प्रश्नाक्षरा आरम्भादेव बिन्दुविसगीद्यभिहताः। तत्र चिन्तायां मुष्टौ च (शू)न्यम्। तथा एकवर्गीया नैरंतर्येण बहवो वर्णोस्तत्रापि न कार्यं सू(शू)न्यमित्यर्थः ॥ ६६ ॥

मीसेसु [१०४१,११०२] अत्थि चिंता, आधाराधेयमिस्सय[ति]दुविहा । धम्माधम्मागासा आहारा तिण्णि विन्नेया ॥ ६७ ॥

प्रभाक्षराणां मध्ये 'अक चा' यदाऽन्यवर्गे[ण] सहिता दस्य(श्य)न्ते तदाऽस्ति चिन्ता। सा
च हिविधा आधारविषया, आधेयविषया वा। उभय[प॰ ४२, पा॰ १]विषयाऽपि संभवा त्(त्रि)विधा
भवतीति। आधारा [अ]क्षराणि, आधि(धे)या मात्रा। अक्षर-मात्राभेदेन दिविधा चिन्ता। धातुयोनौ छन्धायाम्। धातुरत्र(क्षि)विधो धाग्यः, अधाग्यः, आकाशसिति — एवं केचिद् व्याख्या" नयन्ति। तदेततुपरिगाथया स[प॰ ४२, पा॰ २]ह विरुध्यते। तस्मादन्यथा व्याख्यायते—आधारस्त(क्षि)विधः—धर्माधर्माकाशस्त्रयो [ऽ]मूर्ताः। तत्र धर्माधर्मौ छोकव्यापिनौ। आकाशस्तु छोकाछोकव्यापी। तत्र गतिष्ठक्षणो धर्मीस्तिकायो गतिमतां जीवानां पुंग(पुद्र)छानां च गत्युपप्रहे वर्त्तते।
स्थितिष्ठक्षणाः(णः) अधर्मीस्तिकायः स्थितिमतां स्थितिहेतुः। अवमा(गा)हरुक्षणमाकाशं, अवगाहिनामवगा[ह]हेतुरिति। ऐते त्रयोऽपि अमूर्ता जीव-मूख-धातूनां आधारं, आधेया जीवधातुमूछ।

इति [प॰ ४३, पा॰ १]।। ६७।।

एतंत(॰तद्) एवाह -

जीवं धाउं मूलं, आधेयं तत्थ पढमओ जीवो ।

न(?अ)इदीसइ सो दुविहो, जीवावयवो य जीवो वा ॥ ६८ ॥
जीव[:], पथम[:], धातुपदार्थो द्वितीय[:], मूलपदार्थस्तृतीयः । एवं तृ(त्रि)भिः

गदार्थेव्या(क्यां)प्रं जगदिति । त्रिविधैव योनिर्भवति । तत्र तावत् प्रथमो जीवपदार्थः । स च
द्विषिधो हृष्टक्यो जीवो [जी]वावयवश्चेति ॥ ६८ ॥

जीवे दिष्टे जीवं, जीवावयवं च तत्थ नायवं । पुणरिव उत्तरसहिए, पण्हे जीवं हवे नियमा ॥ ६९॥

जीबाक्षरेष्वनिमहतेषु [प॰४३,पा॰२] जीव इत्यादेश्यम् । तेष्वेषाभिहतेषु जीबाबयषो वक्तव्यः । पुनरप्युक्तरस्वरैरक्षरैर्वा बहुले प्रश्ने जीवेनैव तिसंस(निस्संश)यं भवितव्यम् ॥ ६९ ॥

> अहरसिहए उ पयो(ण्हे), जीवं वावयवं नु(? तु) मुणिज्वासु । जीवे लद्धंमि पुणो, दुवय-अपदाहि(इ)पभेदा [य] ॥ ७० ॥

अधराहुतो (अधरसिहते?) प्रश्ने जीवावयव(वं) जानीहि । जीवयोनौ लब्धायां द्विपद-चतुष्पदापदपादसंकुला भेदा वक्ष्यमाणाश्चिन्त्याः ॥ ७०॥

> लोमाणि तया रुहिरं, मेदो मंस-द्वि-मज्ज-सुकाइ। जीवावयवा [य] पदे, जीवा सिद्धा असिद्धा य॥ ७१॥

रोमाणि त्वग् रुधिरं मांसं मेदोऽिश्य[प॰ ४४,पा॰ १]मजाशुक्राम्य(ण्य)ष्टावेति जीवाव-यवाः । जीवाः सिद्धा असिद्धाश्र द्विविधा भण्यन्ते ॥ ७१॥

सिद्धा एगवियप्पा, [अ]सिद्ध संसारिणो चउवियप्पा। दुपया चउप्पयावि य, अपया पयसंकुला चेव॥ ७२॥

तत्र सिद्धा एकभेदाः संसारविनिर्भुक्ताः। असिद्धाः संसारिणः। ते चतु · · · · · [विकल्पाः]। । वतुरो भेदाना(ना)ह—देवगतिः, मनुष्यगतिः, तिर्यगातिः, नारकगतिश्चेति । द्विपद-चतुष्पद- अपदाः[पद]संकुलाश्चेत्यमरचक्रमेभेधा (श्चेत्यपरचतुर्भेदाः )।। ७२ ॥

दुपया माणुस्स(स)देवा, पक्खी तह नारया मुणेयहा । मणुया हु चउवियप्पा, णायहा पण्हइत्तेहि ॥ ७३॥

द्विपदा मानुष(षाः) देवाः [प०४४,पा०२] पक्षिणो नारकाश्चेति वक्तव्याः । मनुजाश्चतु- 10 भेदाः ॥ ७३ ॥

तेषामन्यगाथया चतुरो भेदा[न्] वक्ष्यति -

पढमो ह बंभणाणं, बीओ वग्गो य हवइ वेसाणं। तइओ [य] खत्तियाणं, सेसा दो होति सुद्दाणं॥ ७४॥

प्रथमो वर्गः 'क चटत पय सा (शा)' इति ज्ञाझणाः(नां) होयाः(यः) । द्वितीयो वर्गः 25 'ख छ ठथ फर घा' इद्धि भवति वेस्या(वैश्याः)नाम् । तृतीयवर्गा(र्गः) 'ग ज ढ द व छ सा' क्षत्रिया-णाम् । चतुर्थो वर्गः 'घ झ ढ घ भ व हा' [प० ४५,पा० १] श्रूद्राणाम् । 'इन्ह्र ण न मा' पद्धमो वर्ग[ः] शं(सं)करजातीनाम् ॥ ७४ ॥

दुविहा एते णेया, इत्थी पुरिसा पुणो वि ते विव(तिवि)हा। बाला तरुणा थेरा, उत्तम-सञ्ज्ञा-धमा तिविहा ॥ ७५ ॥

20

ये एते चतुर्विधा ब्राह्मणाव्य उक्ताः, तेष्वेव पूर्वोक्तक्रों प्रथमो वर्गस्कृतीयवर्गा(गै)म्बं पुमान् ह्रेयः । द्वितीय-चतुर्थवर्गौ कीसंझौ । पक्रमो वर्गो नपुंसकसंहः । तत्र पुमांस्ट्(क्रि)विधो बाल-तरुण-स्थविर इति । योषि[प०४५,प०२]द्पि त्रिविधा बाला तरुणी स्थविरा चेति । नपुंसक-मिति(मिप) त्रिविधमेव बालं तरुणं स्थविरं चेति । की-पुं-[नपुं]सकान्येतानि प्रत्येकं त्रिविधान्युत्तम-मध्यमाधमत्वेन द्रष्टच्यानि । विवेकमेषां वक्ष(क्ष्य)माणलक्षणगाथया दर्शयिष्यति ॥ ७५ ॥

# तह चेय कम्मब्भा(भू)मा, अकम्मभूमा य अंतरदी(दी)वा । एदे कमेण सबे, सणामणिदे(दे)सउ(ओ) जाण ॥ ७६ ॥

तथा चैक(वं) कर्मभूमयः। देवाः प्रथमवर्गाक्षराः, अन्तरदीर्घखरैर्युक्ताः। कर्मभूमयो मनुष्या मवन्ति। अन्तरदीर्घखराश्च 'आई ऊ'। [प॰ ४६,पा॰ १] एतेऽवय[वा] उक्ता अपि स्फुटाः पुनरुक्ताः। तृतीयवर्गाक्षराः अन्तरदीर्घखरैर्युक्ता अकर्मभूमयो भवन्ति देवाः। एवां कर्मभूमिजानां अकर्मभूमिजानां योनि[ः] खभाव[ः] चेष्टा च वर्णाकृतिः प्रमाणमिति वक्तव्यानि। अन्तरदी(दी)पानां षद्पंचास(श)तां एकोरूकादीनां प्रपञ्चो नेषधां(ऽनेकधां?)। तेषां च खनामनिर्देशा[त्]परिज्ञानं कर्त्तव्या(व्य)मिति।। ७६।।

### ॥ जीवसमा[स]प्रकरणं समाप्तम्॥

## धातुस्सरा सहस्सा, कगादिवग्गाणुरासिया दुपए। बीओ दसमो य सरो, चडप्पए खाइवग्गो य॥ ७७॥

प्रश्ने प्रथात् प्रश्निम् २ तिय-पंचमवर्गाक्षराणिध (श्राधि)के प्रथम-तृतीय-पञ्चमवर्गाणा-मेवाक्षरा एकस्मिन् उकारेण धातुस्वरेण हस्वेन युक्तो (काः) तेषामेवान्यतमस्याप्रतो वाऽनन्तरम-वस्थितेन द्विपदजीवचिन्ता विश्लेया । प्रभे द्वितीयवर्गाक्षरबहुले द्वितीय आकारो दृशम औकारो (र)स्तयोरन्यतरेण द्वितीयवर्गाक्षरेषु युक्तेषु द्वाभ्यां वा चतुष्पद्चिन्ता विश्वातन्या ॥७७॥

> अपयाणं घझढा खलु, पयाकुलयाण(॰लाणं च) घभवहा चउरो। चउरहमबारसमा, [१०४७,११०१] सरा य दोण्हंमि सामण्णा ॥ ७८॥

घ झ ढ बहुले प्रभे ईकारे ऐकारे अकारेण च सविसर्गेण एभिस्तः (स्नि)भिः खरैर्युक्तेषु । यवां चान्यतमाक्षरस्थानन्तराप्रकान्तस्वराणामन्यतमोऽप्रतोऽनन्तरमवस्थिते अपदा क्रेयाः । घ भ व हा अत्वारः, क्तैरेव खरैक्सिभिर्युक्ताः पूर्वोक्ता(क्त)न्यायेन पादसंकुलाः प्राणिनो क्रेया अस्ति ॥ ७८ ॥

जइ पढम-तइय-पश्चम-वग्गे पण्हक्खराइ दीसंति । • तो दुपय-जीवर्चिता, चउप्पयाणं पि [बि]चउत्थे ॥ ७९ ॥

अन्य[प॰४७,पा॰२][व]पि परिपाट्या उक्तमपि किञ्जिद्विशेषमधिकृत्योच्यते-प्रथमवर्गस्य हृतीयवर्गस्य पञ्चमवर्गस्य च सम्बन्धिनो यदा प्रभाक्षरा बाहुस्येन दृश्यन्ते तदा विपदजीव-अविस्ता ज्ञातस्या । विच्छुर्यकर्गभ्यायां बाहुस्ये च्छुन्यदा क्रेक[ः] १३ ७९ ॥

20

## भवणवइ-वाणवंतर-जोइस-वेमाणिया तहा देवा । तेसि दस अट्ट पंच य, व(बा)रस णव पंच य वियप्पा ॥ ८० ॥

दश्च प्रकारा भवनवासिनः, तद्यथा - असुर-नाग-विशुत्-सुवर्णा-ऽग्नि-वात-स्तनितो-दिध-द्वीप-विकुमाराः । अष्ट प्रकारा व्यन्तराः - किंनर-किंपुरुष-[प॰ ४८, पा॰ १]महोरगा(ग)-गान्धर्ष-यक्ष-राक्षस-भूत-पिशाचाः । पद्ध भेदा ज्योतिष्काः - सूर्य-चन्द्रमसो-मह्-नक्षत्र-प्रकीर्णतारकाश्च । ६ वैमानिका अनेकप्रकाराः - सौधर्मेशान-सनत्कुमार-माहेन्द्र-प्रकालोक-लान्तक-महाशुक-सहस्रार-आणत-प्राणत-आरण-अच्युताद्या द्वादशकल्पोपपन्नकाः । अपरे नवमैवेयकाः-अधोमध्यमोपरि-विमागस्थाः । तथाऽनुत्तरविमानवासिनः पद्धप्रकाराः - विजय-वेजयन्त-जयन्ता-पराजिताः सर्वार्थ-सिद्धसंक्षाः । एते स्वभावनिर्देशतो विज्ञातव्याः ॥ ८० ॥

सिद्धाण आदिवग्गो, देवाणं होति तिण्णि वग्गाओ(उ)। दो चेव मानुषा(णुसा)णं, [पन ४८,पान २] सेसा तिरियास(ण) वग्गा हु॥८१॥

लोकामे व्यवस्थिताः सिद्धा अशेषविमुक्ताश्च अकारबहुले प्रश्ने । [क च ट बहुले प्रश्ने ?] वैमानिका देवा होयाः । त प बहुले प्रश्ने मनुष्या ज्ञातव्याः । य श बहुले प्रश्ने उत्कृष्टाति(स्ति)र्थ-गगतयो होयाः ॥ ८१ ॥

दुपयक्खरेसु दिहे, सबे दुपयक्खरा मणुस्साणं । जे पुण चउप्पयाणं, ते नियमा होंति देवाणं ॥ ८२ ॥

हिपदाक्षराः । के ते ? प्रथम-वृतीय-पद्धमवर्गाक्षराः । एतद्षहुले प्रश्ने मनुष्या द्रष्टन्याः । अकर्मभूमिकान्तरद्वीपकाश्च । चतुर्थ[प॰४९,पा॰ १]वर्त्ता(र्गी ?)याश्चातुष्पदाक्षराः, ते(तैः ?) उत्तरस्वरयुक्तैभैवनपतिच्यन्तरा क्षेया इति ॥ ८२ ॥

अपदाणं जो गमओ, सो चेव य होंति नारयाणं पि । बहुपायाणं तइओ, सर(सा)वयवो होइ पक्खीणं ॥ ८३॥

अपदाक्षरा घ झ ढ पूर्वोक्ताः । द्विपद-योनौ छब्धायां ध न व हा नामत्यवसोय(१)त्वाभि-व्यक्षको भवति । तदा पक्षमे(क्षिणो?) सत्त्वा भवन्ति ॥ ८३ ॥

> मणुअक्खरेसु मणुआ, इत्थीए सेसएसु नायबा। हस्स[स्स]रा य.णिदा, सेसा ल(लु)क्खा सरा सबे॥ ८४॥

मनुष्याक्षराः प्रागुक्ताः । विशेषोप[प॰ ४९,मा॰ २]द्श्रीतार्थं पुनरुवन्यासः । प्रभे मनु-जाक्षरबहुले मनुजा क्षेयाः । के ते मनुजाक्षराः ? । प्रथम-एतीयवर्गप्रतिबद्धाः । वितीयवर्गाक्षर-बहुले प्रभे की झातव्या । ऋसक्षराः, के ते ? अ इ इ ए एते पन्न(?)क्षिग्धाः । एतद्बहुले प्रभे पुत्रवा [आ]देश्याः । शेषाः द्वीर्धाः सप्त स्वराः । एतद्बहुले प्रभे क्षिया(यो) वक्षव्याः ॥ ८४ ॥

> खरूष(घ १) सादिगो य वग्गा, पंच य अणुणासिया भवे लुक्सा । । णिदा कगादिवग्गा, तत्य य कजां त सयणगया(१ यं) ॥ ८५ ॥

द्वितीय-चतुर्थ-पञ्चम-वर्गा एते त्रयो वर्गा रुक्खा(रुक्षाः) । प्रथम-सृतीयवर्गी[क्षिग्धौ]। क्षिग्धवर्गाक्षरवहुले प्रभे स्व-जनसम्बन्धे कृते कार्य द्रष्ट्रव्यम् । रूक्षाक्षरवहुले प्रभे पर-जनसंबन्धे कृतं कार्य द्रष्ट्रव्यम् ॥ ८५ ॥ एतदेवाह —

परजणकयं [प॰ ५०, पा॰ १] च कज्जं, मुणेह सद्यं लुक्खएसं(क्खरेसु) पि(?)।

मिस्से पमयासिहयं, कज्जं तह [पुत्त]भंडकयं ॥ ८६ ॥

रूआक्षरबहुले प्रश्ने पर-जनकृतं कार्यम् । स्निग्धरूआक्षरबहु [ले] प्रश्ने प्रमदासंयोगार्थे भायी-पुत्रकार्यं च ज्ञातन्यम् ॥ ८६ ॥

> पढमक्खरेसु बाला, मज्झेसु य जोबणंमि वट्टंता । अतिगएसु अ थेरा, जीवा पण्हेसु णायबा ॥ ८७ ॥

प्रथमवर्गाक्षरबहुले प्रश्ने बाला[:], पुमां(मान्) स्त्री नपुंसकं च भवति । तृतीयवर्गाक्षरे-व्वधिकृतेषु दृष्टेषु एतान्येव स्त्री-पुं-नपुंसकानि सयौवनान्यादेस्या(द्या)नि । पद्ममवर्गाक्षरा(रे)ष्व-धिकृतेषु दृष्टेषु ब(वृ)द्धानि द्रष्टव्यानि । द्वितीय-चतुर्थवर्गाक्षराधिके दृष्टे एतान्येव मध्यमवयान्या-देश्यानि ।। ८७ ।।

सामा कण्हरसामा, गोरी णीला य रत्तसामाचेव(°मा य ?)।

एवं पंच [प॰५०,पा॰२] वि वग्गा, कमसो पण्हंमि य विभत्ता ॥ ८८ ॥ प्रथमवर्गः स्या(त्र्या)मः । द्वितीयो वर्गः कृष्णत्र्यामः । तृतीयो वर्गो गौरः । चतुर्थो वर्ग(गों) नीलः । पद्धमो रक्तत्र्यामः । एवं पद्धाप्येते वर्गाः क्रमस(शः) प्रविभक्ताः । ए[ते]षां मध्ये येषां [वर्णानां ] बाहुल्यं भवति तैः वर्णः (र्ण)निर्देश्य(शः) कार्यः ॥ ८८ ॥

जारिसय(यं) परपक्खं, संजुत्ता तारिसा तहिं सामा ।

हीणा समाऽहिया वा, सेसा परपक्खसंजुत्ता ॥ ८९ ॥

याद्दशः परपक्षः । कोऽसौ परपक्ष १ इत्यभिहन्ता भण्य[ते] । तस्याभिहन्तुः याद्दशा रूकस्या(क्षत्रया)माद्[प॰५१,पा॰१]यो वर्णा येऽभिहता[ः] ताद्दत्या(शा)स्ते ह्रेयाः । हीना(नाः) समा [अ]धिक्य(का) वा ते वर्णास्त्र(क्षि)विधाः । तत्र हीना आलिक्किताः, समा अभिधूमिताः, अधिका दग्धाः । परपक्षप्रहणेन च पूर्वाभिहता आलिंगिता [अ]भिधूमिता दग्धाः ॥ ८९ ॥

### ॥ मनुष्यप्रकरणं सप्रपञ्चं समाप्तम् ॥

पक्ली दिहे सत्तमसरे य वग्गे य पढमए जलया। दसमसरे य कवग्गे, थलया पखी(क्खी) हु णायद्वाः॥ ९०॥

सप्तमस्वरः एकारः। प्रथमवर्गो अकार(रः), तस्यामधि(श्याधिक्ये ?)के प्रश्ने जीवयोनौ प्राप्तचे(छब्धे) जर्ळा प॰ ५१,पा॰ २ जिः पक्षी क्षेयः। दशमस्वर औकारः कवर्गप्रहणेन ककारः केवळ पञ्यते। औकारे ककारस्योपरिगत्तो-ऽप्रतीवाऽनन्तरमवस्थिते जीवयोनौ छब्धायां यळजाः पश्चिणो क्षेयाः॥ ९०॥

## नवमसरे वग्गंमि, तइऍ पक्तिला तहा जलया। थलया बारस अट्टम, सरे चउत्थे ट्वग्गंमि॥ ९१॥

नवमस्वर उ(ओ)कारस्तृतीयवर्गचकारस्योपरिगतोऽप्रतो वाऽनन्तरमवस्थिते जलजाः पिक्षणो क्रेयाः । द्वादशमस्वरः अकारः सविसर्गः, अष्टमस्वरः ऐकारश्चतुर्थवर्गः टकारः । टकारेण व स्थलजाः पिक्षणो क्रेयाः पूर्वोक्तन्यायेनेति ॥ ९१ ॥

अणुणा[१०५२,११०२]सिएसु पंचसु, तीसु य घाउस्सरेसु णायद्या । पक्त्वीओ कुकिआ खलु, वायसगिद्धा य चडया य ॥ ९२ ॥

ङ व ण न म बहुले प्रश्ने एषामन्यतमे धातुस्वरास्त्रयोऽन्यतमयुक्ते जीवयोनौ लब्धे पक्षिणो ग(हिं)ता[:] भा(चा?)सादयश्चटका गृधा वायसाश्च होयाः। धातुस्वराः के? उ ऊ अं इस्रेते त्रयः॥९२॥

### ॥ सप्रपश्चं पक्षिप्रकरणं समाप्तम् ॥

सं(सिं)गी कचाइवग्गे, गजा[इ]वग्गे चउपया ख(ख)रिणो । दुस्स[र]सरा हु सबे, सिंगीखरीण तु सामण्णा ॥ ९३ ॥

ककारस्य चकारस्योपिरमतो(गते)न चतुर्णा इस्तस्यराणामन्यतमेन तयोरेव ककार-चकार-योरमतोवाऽविश्वितेन, ना [प॰ ५३,पा॰ १] नरा[:] शृंगिणश्चतुष्पदा क्षेयाः । के ते इस्तस्वराः ? अ इ उ ए । अधरस्वरेण ऐकारेण औकारेण च युक्तस्य ककारस्य च व(च ?)कारस्य वा तवो(तो)- ॥ ऽवीक् श्चितयोः एकारीकारयो आरण्याः शृंगिणो क्षेयाः । गकारस्य जकारस्योपिरगतो इस्तस्वरा-णामन्यतमेग(न) तयोरेव गकार-जकारयोरस्र(म)तो वाऽविश्विते खुरिणच(श्च)तुष्पदा क्षेयाः । गकारे जकारे वा अधरस्वरसंयुक्ते खुरिणश्चतुष्पदा क्षेयाः । गाथयाऽनुक्तमप्येत[द्] व्याख्यातम् ॥९२॥

बितिउ(ओ) दसमो य सरो, खछादिवग्गंमि चेव दंतीओ। अणुणासिएसु पंचसु, णहिणो धातुरसरेसुं च॥ ९४॥

द्वितीय [प॰ ५३, पा॰ २] आकारः, ऊ(औ)कारो दश्तमः, खकार-ठ(छ)कारस्योपिर गतस्त-योरेव ख-छयोरप्रतो वा व्यवस्थिते आकारे औकारे वा दन्तिनो क्षेयाः। इत्वणन मे सु(षु) पक्षसु धातुस्वरयुक्तेषु इत्वणन मा नां वाऽप्रतोऽनन्तरमवस्थितेषु निस्त्रमो(नो) क्षेयाः। धातु-स्वराः उ ऊ अं।। ९४।। •

> घ झ ढे सु. होइ दाढी, दंती तह वस(ध न) व हे सु णायबा। चउरहमबारसमस(स्स)रो य दोण्हं पि सामन्ना॥ ९५॥

घ झ ढा नामुपरिगते इ(ई)कारे [प॰ ५४, पा॰ १] ण(ऐ)कारे सविसर्गे च(अ)कारे घ झ ढा ना ममस्थितेषु वा ईकाराविषु दंढि(छ्रि)णः सूकरादयो द्रष्टव्याः । घ न व हा नामुपरिगते(तै)स्तैरेव समि(म)स्वरेरमतो वा व्यवस्थितैर्वन्तिनो द्रष्टव्याः । के त्रयः स्वराः १ ई पे अः ॥ ९५ ॥

# दिहे चउप्पयंमि य, पण्हे जय दीसए उबरि मत्ता। तो सिंगिणो ह भणिया, खुरिणो अह मत्तया होंति॥ ९६॥

गोर्विकारः क्षीरद्ध्यादिकः जीवादयव एव गाथया अनुक्तोऽपि द्रष्टक्यः । [प॰ ५४,पा॰ २] शृंगिषु सिद्धेषु अराक्षराभिन्यञ्जको न(त)द्विकारो क्षेयः । चतुष्पद्योनो छन्वे यदोपितमात्राबाहुल्यं दृश्यते तदा शृंगिणो क्षेयाः । तिसक्षेत्र चतुष्पद्योनौ छन्वे यदा अधोमात्राबाहुल्यं दृश्यते तदा खुरिणो क्षेयाः । तिसक्षेत्र चतुष्पद्योनौ छन्वे उकारबाहुल्यं खुरिणो क्षेयाः । ठ(औं?)कारा-कारयोस्तुल्ययोउ(रु)परिगतस्य साअ(सर्प?)योनिः । ठ(औ)कारख्यो(स्यो)परिस्थितस्य निवक्तो(नो) क्षेयाः । [प॰ ५५, पा॰ १] तत्रोत्तरेणाधरेण दृष्टेनोत्तमं निवनं खुरिणं वा छक्षयेत् । अधरेणावसं-(०धमं ?)निवनं खुरिणं वा छक्षयेत् ॥ ९६ ॥

### ॥ चतुष्पदप्रकरणं समाप्तम्॥

सिंगिससा(मा ?) किण्हादी, हत्ति(दन्ति)समा राइला(नायरा?) मुणेयद्या । सेसा तिण्णि वि वग्गा, वण्णंतरियाण सप्पाणं ॥ ९७ ॥

येषु शृंगिणोऽभिहतासेष्वेवाकृष्णपौरा द्रष्टव्याः । उत्तरस्वरैर्नागराः, अधरस्वरैरारण्याः । येषु विन्तिनोऽभिहतासोष्वेव णियष्ट(१) द्रष्टव्याः । शेषा तोवकारेणा(१)[प॰ ५५,पा॰ २]यिष(अव१)। शिष्टानां भ व हा नां वाहुस्ये वर्णोन्तरिको(काः) चित्रकादयः सर्पो द्रष्टव्याः ।.........लब्धायां अपदेषु च स्रव्येषु, एवंविशिष्टो वाच्य इति ॥ ९७ ॥

### ॥ जीवचिन्ता समाप्ता ॥

अघ तत्थ घाउचिता, सा दुविहा होइ आणुपुद्वीए । धम्मा[ऽ]धम्मा [य] तहा, धम्म(म्मा) लोहं अलोहं च ॥ ९८ ॥

, धातुचिन्ता द्विविधा भवत्यानुपूर्व्या धाम्या [अधाम्या ] च । तत्र धाम्या लोहलक्षणा, अधाम्या मुक्ताप्रवासारिलक्षणा ॥ ९८ ॥

> कंचणरययं तंमं, तउ सीसं आर कंस लोहं च । लोहं अट्टवियप्पं, प्प(प)घाण तह अप(प्प)हार्णं च ॥ ९९ ॥

कास्त्रमं, रततालां (रजतं), [प॰ ५६, पा॰ १] ताझं, अपु, सीसकं=वंगं, आरं=वृ(त्र) हा अ रीरिका दृत्तं लोहं वा, कंसं कृष्णकोहानि(हिम)खष्टभेदम्। उत्तरा[क्षर]बहुले असे लोहगुत्तमं सुवर्णावि क्षेत्रम्। अह(ध)राक्षरबहुले प्रश्ने लोहमघमं त्रपु-सीसक-कृष्णलोहादि ॥ ९९ ॥

> इद्दा य महिया सकरा य धम्मा इमे य त्वोहा य । स्थणा यं कत्यरा पुक्रवि महिया चेव को सम्मा ॥ १०० ॥

इष्टका स्थूरकर्परा, [मृत्तिका], स(श)र्कराश्च धान्याः । त्रीव्येतान्यपि । स्रोहामि(नि ) । रज्ञाति(नि) पाषाणा[ः], प्रयीवि(वी), मृत्तिका चाधान्या धातवश्चत्वारः ॥ १००॥

रयणा य इदंनीला, मरगय तह वेरुलीयजाजी(ती)या । अयकंत-सूरकंता, [१०५६,११०२] चंदकंता य नायद्या ॥ १०१ ॥

इन्द्रनील-महानील-सरक्त-वेद्वर्याः, अयस्कन्ताः, सूर्यकान्ताः, चन्द्रकान्ता च(श्र) रहा- । विशेषा क्षेत्राः ॥ १०१॥

मोिचय-पवालमाई, भवंति एवंविहा [तहा] अने । ते स्सा(सा)रा णिस्सार(रा), य होति पुण संखमादीया ॥ १०२ ॥

मौक्तिक-प्रवालाः। एवंविधा[:] तथाऽन्ये सङ्कादियो (पि शंखादयो) विमलकारादय[:] ते सारा असार(रा)श्च । तत्रोत्तराक्षरबहुले प्रश्ने घातुयोनौ लब्धे ससारा मुक्त-प्रवालादयो । क्रेयाः । अधराक्षरबहुले प्रश्ने निःसारा विमल-संख(शङ्क)-मु(श्च)क्ति-कपर्वकप्रभृतयः ॥ १०२॥

सीय-दहाय[स]मुदा(दा),णदी तडागा [प॰ ५७,पा॰ १] तहेव पम्मध(स्सव)णा। एककं तं दुविहं, थिरं चलं चेय नायवं॥ १०३॥

सीतजला (१ शीतहदा) नि समुद्रा नदी तटाका नि प्रश्न (कः) वणसेकैकम् । तेवां द्विविधं — स्थिरं चलं चेति । तत्र स्थिरमवहमशोश (षं) चोत्तराक्षरैः द्रष्टव्यम् । यद्वा वहति शुष्यति च तवल-॥ मधराक्षरैद्रष्टव्यम् । नामाक्षरलावे (पे) न वस्तु-विचार-स्थानं सिन्नवेसा (वेशा) दि होयम् ॥ १०३॥

उण्हंगारा तह मोमुणा(मुम्मुरा) य अण्णा य एवमाईया । उक्का विज्जा(ज्जू) अव(स)णी णिग्घाउ(ओ) सूरकंताउ ॥ १०४॥

उष्णा[क्]गाराश्च मुमु(र्मु)रप्रहणेन कुकूलमुच्यते । एतौ च धाम्यधातुसंझौ वाक्या-क्षरैक्कीत् प॰ ५७, पा॰ २]क्यौ । उल्का विशुद्दशति(निः) निर्घातः सूर्येकान्तं पन्नैते अधान्यधातु- 10 सब्द्धाः । वाक्याक्षरो(र)नामतो क्षेयाः ॥ १०४॥

एसा(गा?) पत्थरजी(जाई), से(सा) सवियप्पा पघाण अप्प(प)हाणा। सा परिकमि(म्मि)[य अ]परा, णाअघं(बं) जं जिहं कमा ॥ १०५ ॥

पाषाणजातिकामान्यादेका पाषाणजातिः। सा विभेदा भवति। प्रवाना अप्रधानाश्च (च)। तत्र दत्तराक्षर(रैः)ः परिकर्म(वि)का पाषाणअतिक्र(जातिक्रे)हच्या। अप्रधानाश्च (च) अध्यक्षरेः अपरिकर्म(र्मि?)तपाषाणजातिक्र(क्रे)हच्या। पि० ५८, पा० १ । अप्रधाना च। यथायोगं व-स्तु(स्तू)मळंभः कार्यः खनामनि। परिकर्मिता [टं]कघटिता। देशतश्च विकातव्या अवंद्याचा मारता[ः] क्षेत्राः। द्रोणमुखाः, के १ यत्रागन्य यानपात्रान(ण्य)वतिष्ठते(न्ते) ते देशा द्रोणमुखाःकराः (संक्ष्माः)। क्षेत्रकाः, के १ अवप्रदेशवद्भुक्षे मूथाये यो निवस्तवे जनपदः स केटकसंकः। पृथिव्या यते भेदा भवन्ति। व्याक्यामि सृत्तिकाभेदमिति वश्यमाणोपन्यासः॥ १०५॥

हरियालमञ्मपडलं, [प॰५८,पा॰२] मणसि(स्सि)ला पारयं च बोधवं । तह व(चु)ण्णपारदो वि य, मदू(ट्टि)यभेदा मुणेयवा ॥ १०६ ॥ इरितालम्, अभ्रपड(ट)लम्, मनःसि(शि)ला, पारय(दं), चूर्णपारत(दं) । मृत्तिकाभेदाः पश्च । तत्र चूर्णपारत(दं) इति द्वितीयपार[द]जाति चूर्णाकारं द्रष्टव्यम् ॥ १०६ ॥

पण्हेक्खरेहि एते, णायबा जे जहा समुदि(दि)हा।
अधरोत्तरक(क्क)मेण व, सणामनिदो(दे)सतो यावि॥ १०७॥
प्रश्नाक्षरैरेतैर्यथोक्ता भेदा विक्षेयाः। यदा(था) एषां प्रधान्य(नताऽ)प्रधानता उत्तराघरक्रमेण क्षेया। यावत्स्वनामनिर्देश इति॥ १०७॥

ख छ ठ थ फा घ झ[ढा] वि य, दिट्ठे धाउंमि होइ धम्माओ । अट्ठक्खरा हु एते, सेसमधम्मख(क्ख)रा सब्वे ॥ १०८ ॥

ख छ ठ थ फा(फ) घ झ ढा नामेषा[मष्टा]नां बाहुल्येन धातुयोनौ छब्धायां धातुद्र(द्रे)ष्ट-व्य(व्यो) धान्यः । शेषाश्च [प॰ ५९, पा॰ १] 'र ष ध भ व हा' इस्रोते षड् गृह्यन्ते । ना(ता)न्येव धातुयोनौ छब्धायां एषां षण्णां बाहुल्येन धातुरधान्य आदेश्य इति ॥ १०८ ॥

> पढमेकारवररस(न्सवार)समसरे य कणयं तु क ख ग घे सुं च । पंचहमयसरेसुं, पढमेऽणुणासिए य तउं ॥ १०९ ॥

पढ(प्रथ)मस्तर अकारः, एकादशस्तरः अकारः सानुस्तारः, अकारः सिवसर्ग(गी) द्वाद-सं(श)स्तरः । एतद्वहुले प्रश्ने धातुयोनौ लब्बे कनकं क्षेयम् । क ख ग घ(घा) नामन्यतमस्योपिर-गतो(ते)नैतेषामन्यतमेन स्तरेण कनकमेव क्षेयम् । क ख ग घा नामन्यतमाक्षरेण ऐकारेण युक्ते धातुयोनौ लब्धायां त्रपु क्षेयम् ॥ १०९ ॥

म् च छ ज झ य र ल व एसु य, रययं बीयस(स्स)रसत्तमेसु च ।
अणुणासिए य वितीए, छट्टे य सरे [प॰ ५९, पा॰ २] हवइ सीसं ॥ ११०॥
च छ ज झ [य]र ल वे पु च प्रभे बहुदुष्टे(ले ?) ध्वेषामेवान्यतमाक्षरे द्वितीयस्वरेण सप्तमस्वरेण च युक्ते धातुयोनौ लब्धायां रजतं क्रेयम्। च छ ज झ [य] र ल वे पु च,[ए] बामन्यतमाक्षरा(र) बहुले प्रभे अनुनासिके च द्वितीये धातुयोनौ लब्धायां ज(ऊ) कारेण च युक्ते शीशकं
अक्षे प॰ ६०, प॰ १ विस् ॥ ११०॥

टठडढई कारस्मि(म्मि) य, तंबं कंसं पुण तथद्ध(धे)सुं च। पफबभ णवमे यसरे, चउत्थ अणुणासिए आरं॥ १११॥

टठडढ(ढा)नामन्यतमाक्षरबहुले प्रश्ने चतुर्घस्वरेण युक्ते धातुयोनौ लब्धायां ताव(म्न)गादेश्यम् । तथा इमो(१) तथदधा नां पञ्चानां बहुले प्रश्ने, तथदधा नां वाऽन्यतमाक्षरेग [प०६०,पा०२]ण चतुर्घस्वरेण युक्ते कंसमादेश्यम् । च(प)फ व म इत्येषां पञ्चानामन्यतमाक्षरबहुले प्रश्ने तेवामेवान्यतमाक्षरेण नवमस्वरेण च(ओ)कारेण युक्ते धातुरादेश्य आरं महा रीरिका
बहुलोइं वा ।। १११ ॥

हत(व)इ मकारे लोहं, दसमसरे अट्टमंमि वग्गंमि । एते उ धम्मभेया, अधम्मभेया इमे वोच्छा(च्छं) ॥ ११२ ॥ मकारेबहुले प्रश्ने शकारोऽष्टसा(मा)क्षर(रः) तद्वहुले च, औकारः दशमः खरः, तेन तु युक्ते मकारे शकारे वा धा

..... \*न पवालं हेममातिण्णो(?मोत्तियं)।

कंतमाण(सं मणि च)कायं सीसट्टाणं चाय(च?) नीसासं(रं) ॥ ११३ ॥

अधान्यधातुयोनौ छव्धायां रजताक्षरा ये उक्तास्तेषु दृष्टेषु मौक्तिकं द्रष्टव्यम् । सुवर्णाक्षरा ये उक्तास्तेषु दृष्टि(दृष्टेषु?) स्वराश्च येऽभिहिता तेस्व(ध्व)धान्यधातुयोनौ छव्धायां प्रवालकं वक्तव्यम् । कंसाक्षरा येऽभिहिता स्वरयुक्तो(का) आ(अ)धान्यधातुयोनौ छव्धायां तेषु मणयो निसा(स्सा)रा ज्ञातव्याः । कायमादिका येस्व(ध्व)क्षरेषु सीसकं द्रष्टव्यम् । तेष्वेव अधान्यातुयोनौ छव्धायां । निःसा[राम]मणयो वि[म]छकादयो विज्ञातव्याः ॥ ११३ ॥ [प०६१,पा०२]

#### ॥ घातुपकृतिः समाप्ता ॥

धम्मंमि दिद्वपुत्ते, [घडियम]घडियं च तत्थ णायतं। दुविहं च होइ तं पुण, णाणय अण्णाणयं चेव ॥ ११४ ॥

धाम्यधातौ दृष्टे तद् घटितमघटितं चेति । यच घटितं त[द्] द्विविधम् – केयूरहरपक- ध द्रमादि, यत्तक(यच) [नाणकम् ] । अनाणकम् – कुंडलन् पुररसनाकेयूरकटकादिकम् ॥ ११४ ॥

दिहंमि णाणयंमि [१० ६२, ११० १] य, सिमस्सं होइ [तह य] उम्मिस्सं।

इतरं पि होइ दुविहं, आहरणं भायणवि[य]प्पं ॥ ११५ ॥

अक्षरलब्ध्यवातके (लब्ध्यंकिते?) नूपुरादो नाणके। तद्व(क) नाणकं द्विविधम् – मिश्रमिशं चेति । तत्र मिश्रं सुवर्णरजतताभ्रेस्तिते (भ्रेकिभिरित?)रेषां द्वयेन वा यत् क्रियते तन्मिश्रम् । अयत्सुवर्णेनैकेन रजतेन वा क्रियते नाणकं तदमिश्रम् । सुवर्णा[प॰६२,पा॰२]दिद्विविधं भांडक्ष-(कृ?)तमाभरणं चेति ।। ११५ ।।

आभरणंमि य दिहे, तं दुविहं देवमाणुसाभरणं । हिट्टमि(ट्टिम)उवरिमकाए, एक्केकं तं पुणो दुविहं ॥ ११६॥

अक्ष[र]लाभेनाभरणं युद् दृष्टं तद् हि[वि]धमाभरणं देवामरसीसातुपाहरणावाता (१देवा- अभरणं मानुषाभरणं वा ।) तत् पुनिर्द्धिविधम् – एकैकम् – अधःकाय(यि)कं उपरिकायिकं चेति । तदुपरिष्टाहे(हि)शेषत[:] कथयिष्यामः ॥ ११६॥

पश्चय-पपुद्ययं(मपश्चयं) वा, एकेकं तं पुणो दुहा होइ। पश्चोविए वि दिहे, मोत्तिय-माणिक-उम्मिस्सं ।। ११७॥

j आदर्शे 'मोत्तियं अमाणिकसुम्मिस्सएण' इति बहुविक्रतपाठो दत्रवते ।

नि॰ शा॰ ४

<sup>\*</sup> अत्र मुळावरी एका संपूर्ण पंकिरक्षरग्रत्या स्थिता लभ्यतेऽतोऽस्या गाथायाष्ट्रीकायाः कियान् भागसायेवी तनगाथायाः प्रयमः पादो विनष्टः ।

यदाभरणमधःकायिकमौपरिका पि॰ ६३,प॰ १ ] यिकं च । त[तू] द्विविधमुक्तम्। प्रत्युष्ट(स)म-प्रत्युप्तं च । तदेकैकं पुनः द्विविधम् । प्रत्युप्तमिति संश्लिष्टमणिमौक्तिकं कटकाणाभरणमुच्यते । पूर्वोक्तद्देममौक्तिकाक्षरबहुले प्रश्ले प्रागुक्तन्यायेनैव प्रत्युप्तं होयम् ॥ ११७ ॥

> उवरि[य]णवण(ण्ण)सहिया, उट्टा(दङ्ढा) मत्ताउ जा य दीसंति । आभरणं जाणिज्जा, उवरि श(स)रीरंमि देहि(ही)णं ॥ ११८ ॥

प्रश्नाक्षराणां उपरि दम्धमात्रा दृश्यन्ते तदाऽऽभरणमवगच्छ, उपरि श्रारीरस्य देह-भृतामिति ॥ ११८ ॥

अहराओ अहरेसुं, मत्ताओ जारिसाओँ तारिसयं । [प॰ ६३,पा॰ २] सं(तं) ठाणं [प]ण्हंमि य, धाउविसेसेण नायहं ॥ ११९ ॥

अधराधिकाक्षरप्रश्ने अधःकायिकमाभरणं क्षेयम् । उत्तराक्षरबहुले प्रश्ने उपरिकायिकमा-भरणं क्षेयम् । अधोमात्राधिकप्रस्त(श्रे) अधःकायिकमाभरणम्, तिर्यग्मात्राधिकप्रश्ने तिर्यग्भागे नं (ऽलं)कारो क्षेयः । ऊर्ज्वमात्राधिके प्रश्ने शरीरस्योर्ज्वभागे क्षेयं धातुविशेषेणेति ॥ ११९ ॥

> दिट्ठे मणिमि पच्चोवियम्मि जीतव(जाती य?) हो[इ] इतरं वा । जातीए माणिकं, पत्थ[प॰ ६४,पा॰ १]रजाती विजातीए ॥ १२०॥

हष्टैर्मणिभिः प्रद्यु(त्यु)प्तैः पूर्वन्यायेनैव यैरक्षरैः सारा उक्ता मुक्तादयो मणयः, तैः सार-मणिप्रव्यु(त्यु)प्तमाभरणं क्रेयम् । यैश्च नि(निः)सारा विमलकादय उक्तास्तैः प्रश्ने दृष्टे(ष्टै)क्षिः-सारै[ः] प्रद्यु(त्यु)प्तमाभरणं क्रेयम् ।। १२० ।।

तिम्मिख(तं पि य खा)यमखय(खायं), जं तत्थ[ख]यं पुणो वि तं दुविहं। दुवय(ए) चउप्पए वा, दुपए पखी(क्खी) मणुस्सो वा॥ १२१॥

तदाभरणं वि(द्वि)विधं खातमखातं चेति । धाम्यधात्वक्षरबहुले प्रश्ने [प॰ ६४,पा॰ २]जीबा-क्षररिहते अखातमाभरणं क्रेयम् । जीवाक्षर उक्ते च खातमाभरणं क्रेयम् । तत्र जीबाक्षरैः पिक्षणो मनुजाश्च क्रेया[:] । चतुष्पदजीवाक्षरैर्दैती नखी श्रृङ्गी खुरी वा क्रेयः । पूर्वो(वी)क्षर-ने(भे)दैन पूर्वोक्तन्यायेन च ॥ १२१ ॥

दिहे चउपये गामवासिणो रण्णवास(सि)णो चेव। दंती सिंगी य खुरी, णही य दाढी य वा होजा॥ १२२॥

दृष्टे चतु[ब्प]दे, के ते चतुष्पदाः १ द्विविधाः-प्रामवासिनोऽरण्यवासिनश्च । पूर्वोक्तास्ते दन्ती शृङ्गी खुरी नखी दंष्ट्री चेति पद्मविधाः । पूर्वोक्तन्यायेन स्वैःस्व(स्वै)र[प॰६५,पा॰९] क्षरैः क्षेयाः ॥ १२२ ॥

प्रचोविए वि दिहे, जो गमउ(ओ) देवमाणुसाभरणो । सो चेव य सविसेसो, णायहो भायणेसुं पि ॥ १२३ ॥

प्रत्युतेऽपि दृष्टे यैरक्षरैर्देवानां मानुवाणां वा आभरणानि दृष्टानि वैरेवाक्षरैः प्रभे दृष्टे भाजनात्यपि क्रेयानि । देमाचक्षरैश्च देमानि इतानि क्रेयानि । यैरक्षरैस्तानि बोद्धव्यानि ।।१२३।। धाउत्सराणुणासी, छिद्दा णिढि(च्छि)द्द सेसया वण्णा ।
छिद्देसु जाण छिद्दे, णि(मि?)त्सेसु य खुम्मियं दी(द)वं ॥ १२४ ॥
धातुस्वरौ द्वौ एकारो(र-ऊ)कारौ, क वण न माः पद्मातुनासिकाः, छिद्रा[ः]। प्रथम[प०६५,पा०२]
वर्गः रतीववर्गश्चान्या(न्सा?) यागावेया(यरखवा?) वक्ता(र्जा?) नि(छि?)द्रा ये च द्रष्टव्या[ः]।
द्वितीय-चतुर्थवर्गौ निछिद्रो(द्रौ) द्रष्टव्यौ। छिद्राक्षरबहुले प्रभे छिद्रे(द्रो) धातुरादेश्यः। घना- अ
क्षरबहुले घन(नः), छिद्राछिद्रेषु मिश्रेषु दृष्टेषु स्थुमितं धातु द्रव्यमादेश्यम् ॥ १२४॥

॥ घातुयोनिः समाप्तः(प्ता) ॥

रुखा(क्खा) ग(ग)च्छा गुम्मा, लया य वल्ली य पह्या चेव । तण[प॰६६,पा॰१]वलय-हरित-ओसिह-जलरुह-कुहणा भवे मूले ॥१२५॥ वक्ष-ग(गु)च्छ-छता-गुल्म-वस्मी(क्ली)-पर्वक-तृण-वलय-हरिती-षधि-जलहुह-कुहणा इति ॥ मूलभेदा द्वादस(श)॥ १२५॥

एगद्विय बहुबीया, रुक्खाणं चेत्र होंति दो भेदा । सेसा वि ग(गु)च्छमादी, वण्णाण कमेण णायद्या ॥ १२६ ॥ तत्रैकास्थि-बहुबीजाश्च द्विविधा वृक्षा भवन्ति । शेषा अपि [प॰६६,पा॰२] ग(गु)च्छाद्या वर्णाकारप्रमाणादिभिरनुक्रमेण ज्ञातच्या[ः] ॥ १२६ ॥

तय-मूल-कंद-साहा-पह्नव-फल-कुस(सु)ममेव णिज्जासो । रस-छीर-पसाहाओ, [य] मूलजाईअ(सु) भेयाई(१) ॥ १२७॥

त्वग्-मूल-स्कंद(घ)-शाखा-पङ्गव-फल-कुसुम-बीज-रस-भेदाश्च मूल-जातिषु विश्वेयाः । को गुणभेदः ? । सुरिभ[:][प॰ ६७,पा॰ १] दुर्गंधिश्चेति । को वा रसनेवा (भेदः ?) मधुर-छवण-कदुक-कषायादिलक्षणः ॥ १२७ ॥

ग(गु)च्छा बहुप्पयारा, कप्पास-करीर-पुष्फग(गु)च्छा य । गुम्मादिया य जाती-कुज्जय-कणवीर-वह्नी य ॥ १२८ ॥

ग(गु)च्छा बहुप्रकाराः । के ते १ कप्पा(प्पा)स-करीर-पुष्पग(गु)च्छाय(श्च) । के पुष्प-ग(गु)च्छा भण्यन्ते १ । ये पुष्पं केवलं प्रय[प॰६७,पा॰२]च्छन्ति न व(च) फलं बंधन्ते । तत्र गुल्म(स्मा) जाति(ती) कुञ्जका कणवीरं मिल्लका चेति ॥ १२८ ॥

चंपय-असोय-चूया, कुंदलयाओ व होंति विविहाओ। तंबोल-लवलि-पिप्पलि-मिरिया वि य होंति क(व)ह्वीओ॥ १२९॥

चंपकासो(शो)कचूता उतासंक्षकाः । कुंदश्च उतासंक्षः । तांबो(सम्बू)स-पिप्पिक-मरी-चाचा बल्याः(इयः) ॥ १२९ ॥

दूर्वा(दुवा)कुसत्णवध्वपय(?)यवसालिकंगुगोधूमादीया । जरूसंभना य हरिया, गंधेणुयादि मुणेयवा ॥ १३०॥

दूर्वा-कुस(श)-तृण-वथकय(?)-यव-सा(शा)िल-कंगु-गोधूमाद्याः तृणसंज्ञा[ः] । जलसंभवा अपि तृणा एव । हरितसंज्ञाश्च गंघेनुकाद्या देसिकाः ॥ १३०॥

वलया साहा विडवा, दलकंदलसरलघम्मणा(मा)दीया।

तिलमुग्गमाषचण[प॰६८,पा॰१] या[इय ओ]सहिओ मुणेयहा ॥ १३१॥ वाला(बल)या साखा म(प)त्तदलं कंदल-सरल-धम्ममाद्या तिलमुगमाषचणकाद्या श्रोष-धयः ॥ १३१॥

पउम(मु)प्पलकुमुदाई, मे(से)वालकमे(से)रुया य जलपसुणा ।
...मो(नाणा?)विहा य अण्णा, सिंघा[ड]गरिल(विश्वि)यादीया ॥१३२॥
पद्मोत्पलकुसुमसेवालकसेरुकाः नमो(नाना?)विधाश्चान्ये शृंगाटकबहयाद्या जलहरू॥ संक्रकाः ॥ १३२ ॥

हो(हों)ति कुहणा अबीया, वसुघोर(घाए?) संभवा य जे अण्णे । तत्थ कुहणा च(व) इयरे, भूमीरसकंदली उच्छू ॥ १३३ ॥ अबीजाः प्रावृत्(द)काल आसण्णे वसुहा जलो(?ले) एवान्त[र]रसं सुंचंति तदसं(त्सं) भवास्छत्रका[ः] कुहणा[ः],अपरेऽपि तदाकृतयो ये उत्पद्यन्ते क्षर(इक्षु?)संज्ञा[ः]कंदल्यश्चेति॥१३३॥

इज्जण-वेणुय-वेता-सरकंडसयंगपवगे हे(णे)या । [१०६८,पा॰२] बारसविभास(धा य) मूला, कहिया जिणसासणंमि सया ॥ १३४ ॥ इजणवेणुयवेन्यसरकंडिभंगाश्च नलसालि(?) भण्यन्ते । एते पवर्ग(वंग?)संज्ञाः । पर्वणि पर्वण्युक्तेभ्योऽप्रते(गे)भ्य उत्पच्च इति पर्वगापा भण्यन्ते । द्वारस(दश)विधाति(नि) मूलावि(नि) कथितानि जिनसा(शा)के ॥ १३४ ॥

मूला कंदा य तया, साह य(प)वाला य तह य पत्तफलं । पुष्फाणि य [बीया]णि य, जाणिज्जा जं जिहें कमइ ॥ १३५ ॥ मूल-कंद-त्व[क्-]शाखा-प्रवाल-पत्र-फल-पुष्प-बीजा[नि] [प०६९,पा०१] संजानीहि । तद्यथा तद्य(दु)[प]रिष्टाय(द्व)क्ष्यति ॥ १३५ ॥

> भक्खाऽभक्खा य पुणो, भ[क्खा] तित्तादिया य पंच[र]मा(सा) । गामारण्णा जल-थलय पहाणा अप्पहाणा य ॥ १३६ ॥

भक्ष्या त्य(अ)भक्षा(क्ष्या) विविधास्ते। तत्र भक्षा(क्ष्या)स्तिक(क्त)कटुककषायान्छमधुराः पद्मरसाः। प्रान्या आरण्याश्च। पुनद्वि(द्वि)विधा जल्जाः खल्जाश्च। प्रधाना [अप्रधाना]-श्रेति ॥ १३६॥

पण्हक्खरेहिं एते, णायहा जे जहा समुदि(हि)हा । अधरुत्तरक(क्क)मेण व, सणामणिदे(हे)सओ आवि ॥१३७॥ [प॰ ६९, पा॰ २] ये यया उकासे तथा उत्तराक्षरा(र)बहुले प्रश्ने प्रचुरमात्रा[ः] क्षिग्धस्थवयश्च(१) सुगंधिनः सुरमीबिपुळा द्रष्टन्याः । अधराक्षरबहुले प्रश्नेऽपि एवं पूर्वोक्ता अल्पमात्रा वृददा(१९क्षा)हुर्गधाः

15

नीरसाः हस्वाश्च भवन्ति । तैरेव अभाक्षरे[ः] ताव[द्]क्रेया याव[द्] नीमति(नि) दष्ट इति [प० ७०,पा० १] ॥ १३७॥

# ॥ सूलमेदाः समाप्ताः॥

संजुत्ते फलमेदे, खाधण्णे रिक्खं(क्खरं?)मि णिप्पु(फ)ला भणिया । उवरिक्के उवरिक्का, अधरा [अ]धरेसु नायबा ॥ १३८ ॥

संयुक्ताक्ष्रबहुले प्रश्ने सफला वृक्षा ज्ञातव्याः । के ते संयुक्ताक्षराः ? क्ल च्छ ह त्थ । एफ टर ग्व ज्झ बुद्ध बभ त्व इसेते । [प॰ ७०,पा॰२] च्छहसखरैच(श्च)तुर्भिरिक्षरै(रै:) सफला ष्ट्रक्षाः । उवरिक्षे उवरिक्षाक्षेरैरुत्तराक्षरैरित्यर्थः । तैरक्षराणामुपरिगतैद्द(र्द्द)श्चेवृ(र्वृ)क्षादीनामुपरि-भागे फलं इत्यादेश्यः (श्यम् ) । अधराक्षरैः उत्तराक्षराणामुपरिगते दृष्टे वृक्षादि (दी)नामधीभागे फलं वक्तव्यम् ॥ १३८ ॥

पढमे नवमे य सरे, क-चादिवग्गंमि चेव रुक्खाओ । बितिय-दसमे य सरे, लताओ ख छ ठ क्खरेसुं च ॥ १३९ ॥

ककार-चकारबहुले प्रश्ने [प० ७१,४१० १] ककारस्य चकारस्योपरिगते अकारे उ(ओ?)कारे वा अन्यतरस्याप्रतो वाऽनन्तरमवस्थिते वृक्षा क्रेयाः । ख छ ठ बहुले प्रश्ने ख छ ठा नामेकस्मिन् द्वितीयेन आकारेण दशमेन औकारेण वा यक्तेऽप्रतोवाऽनन्तरमवस्थितानामन्यतरस्य छता[:] प्रत्येतच्याः ॥ १३९ ॥

> थ फ र स एसुं वल्ली, तणं च धातुस्सराणुणासीया । चउरहमबारसमे, सरंमि ग(गु)च्छा य घझ ढे सुं ॥ १४० ॥

थ फर स(ष?) [प॰ ७३,पा॰ २] बहुले प्रश्ने वही। ङ व्य ण न माक्षरबहुले प्रश्ने तेषामेबान्यतमे धातुखरान्यतम्युक्ते तेषामेवान्यतमञ्या(स्या)मतो वाऽनन्तरमवस्थिते धातुखरे तृणं ज्ञेयम्। धातुस्बराः उऊ अं । घ झ ढ बहुले प्रश्ने घ झ ढा नामेकसिंश्चतुर्थ(थें)नाष्ट्रमेन द्वाद्से(शे)न 26 वा स्वरेण युक्ते घ झ ढा नामेकस्याप्रतो वाऽनन्तरमवस्थितेन ग(गु)च्छा होयाः ॥ १४० ॥

गुम्मा य घभव हे सुं, गज डे वलया हु णवम-तइएसुं। सत्तमसरे तह ओ[सहीओ]भिणया दब [ल] से सुं॥ १४१॥

ध स (भ) व ह बहुलै प्रश्ने गुल्मा भवति(न्ति)। ग ज ड [प० ७२,पा० १]बहुले प्रश्ने ग ज डा नामेकस्मिभवमस्वरेण ओकारेण हतीयेन उकारेण वा युक्तेन ग ज हा नां त्रयाणामेकस्याप्रतो अ बाऽनन्तरमवस्थितेन बळ्या होयाः । बळ्यप्रहणे च ताळ-खजू(र्जू)र-पूगफळ-वृक्षाद्य उच्यन्ते । द्व इस बहुले प्रभे तेषामेवान्यतमेन सप्त[म]खरेण एकारेण युक्ते एतेषामेवान्यतन्य(म)-स्माप्रतो वाऽनन्तरमवस्थितेन सप्त[म]स्बरेण औषधयः प्रत्येतन्याः ॥ १४१ ॥

॥ एवं मूलयोनिः समाप्ता ॥

जीवक्लरेसु मूलं, जीवं मूलक्लरेषु(सु) सु(पु)हेसु । मुद्रीए नायबं, धातुं [१० ७२,११०२] धाउख(क्ल)रेसुं च ॥ १४२ ॥

अनया गाथया योनिप्राष्ट्रमा(प्रश्नमे?)वमुच्यते । इदानीं प्रत्येकभागखरयुक्तेषु जीवाक्षरा-येऽभिहता[ः] तेषु संख्याधिकेषु मूलं होयम् । [मूला]क्षरा येऽभिहतास्तेष्वपि संख्याधिकेषु मुष्टी विवो होयः । धात्वक्षरा येऽभिहतास्तेष्वप्यधिकसंख्येषु पु(मु)ष्टी धातु होयम् ॥ १४२ ॥

> जीवक्खरेसु मूलं, उत्तरसरसंजुएसु मुद्दीए । अघ[र]सिहए[सु] घाउं, जीवं च सभावदीहेसु ॥ १४३ ॥

शुद्धाः स्वरसिंहता[:]। के ते उत्तरस्वराः ? 'अइ उए' एते चत्वारः । त एव जीवा-श्वरा(रैः) युक्ता मुष्टो मूळं कुर्वन्ति । एते स्वरा जीवाक्षरा अधरस्वरसंयुक्ता मुष्टो भातुं । कुर्वन्ति । कोसौर(को तो अ)धरस्वरो(रौ) ?। 'आ अः' इत्येतो द्वो । नान्यौ गृह्य(द्ये)ते । त एव जीवाक्षराः स्वभाव-दीर्धस्वरेर्युक्ता मुष्टो जीवं कुर्वन्ति । के ते स्वभावदीर्घाः स्वराः ? 'ईए (ऐ) औ' इत्येते स्वराः ॥ १४३ ॥ [प० ४३, प० १]

> अहरस्सरसंजुत्ता, मूलं घाउख(क्ख)रा उ मुटीए । उत्तरसरसंजुत्ते, घाउं घातुख(क्ख)रेसुं च ॥ १४४ ॥

धातु(त्व)क्षरा अधरस्वरसंयुक्ता मुष्टी मूलं कुर्वन्ति । अधरस्वराः 'आई [ऐ] औ' इस्रेते चत्वारः । धात्वक्षरा उत्तरस्वरैर्युक्ता मुष्टी धातुं कुर्वन्ति । के ते उत्तराः १ 'अइ एओ' एते उत्तराः ।

"अघरस्तरसंज्ञता, मूलं घाडक्लरा उ मुद्वीए । सेसा उ अघर घाउं, घाउं घातुक्लरे घाउं" ॥ पाठान्तरं वा । मात्रा उक्ता एव 'अ इ ए उ' ॥ १४४ ॥ इदानीं मूलाक्षरेषु प्राप्तिमु(रु)च्यते । [प० ७३,पा० २]

अहरस(स्स)रसंयु(जु)त्ते, धाउं मूलक्खरेसु मुहीए । उत्तरसहिए मूलं, जीवं सहावदीहेसु ॥ १४५ ॥

अधरखरी । के(को)तो ? 'आ अः' इत्येतौ हो ..... धातु क्रेया भवति । उत्तरा 'अ इ ए ओ' धातुमूबाश्चरसहे(हि)तेषु मूठं क्रेयम् । मूबाश्चरा मुष्ठो जीवं कुर्वन्ति । के ? स्वभाव- य दीर्घाः 'ई ऐ औ' इत्येते त्रयः ॥ १४५ ॥

हिट्ठंमि म(अ)धोमत्ते,[१० ७४,११० १] धाउं मूलक्खरा उ सुद्धी(मुट्ठी)ए । सेसासु(उ) सबमनी(त्ता), करनि(न्ति) मूलक्खरे जीवं ॥ १४६ ॥

मूलाक्षरा अघोमात्रावियुक्ताः। का अघोमात्राः ? स्वभावदीर्घस्वरयुक्ताः मुद्रो जीवं कुर्वन्ति दादकत्वात्। शेषाः सर्वमात्राः।काश्च ताः सर्वमात्रा उक्ता एव 'ऐ औ(?)' एतास्तिस्न» तान्ये(स्ता ए)व गृद्यते(न्ते)। "सेसवियप्पा जहा पुत्रं'ति वचनकमेतत्। धातु-[प० ७४,पा० २]
जीव-मूलानामन्यतमेऽस्मिन् रष्टे द्वाभ्यां तिस्तृणां वा द्रव्याणां नामायक्षराप्य(ज्य)संसे(ल्ये)या-

भिघातमुद्धया(१) द्रव्यरूपसंक्राक्कानं क्रात्वा शेषे प्रपंचधातु-धान्यविकल्पादिकः जीकोत(वस्त)-द्वयको वा द्विपदान्यतमस्य मूलं दृक्षगुच्छगुल्मलतादिकं एवं सप्रपंचं विक्राय मुट्टो तथाऽऽ-देशः कार्य इति ॥ १४६ ॥

#### ॥ मुष्टिविभागप्रकरणं समासम् ॥

### दो दीह वट्टदीहा, बट्टो तंसो य वट्टदीहा बि।

[ अत्र आदर्शे तु 'वहो दीहो दि तंसो य' एतहशो द्वितीयपदस्थो अष्टपाठो हर्यते । ]

चतुरस्तो वि य वट्टो, [१० ०५, ११० १] होइ तह यायणादि(ता वि?) णि।।१४७।। अकार इकारश्च हो वृत्त(?) दीघों। आकारश्च ईकारश्च हो [वृत्त?] दीघों। उकारो वृत्तः। औ(ऊ?) कारस्यसः (रक्ष्यसः)। एकारश्च ओकारश्च पुनहों वृत्तदीघों। ऐकार औकारश्च दीघों। अंकार अः सविसर्गः दीघेचतुरसें(स्रो)। मतांतरेण धतुरावेवा (चतुरस्रावेव)। पतेषां सम्भे भ्यस्य बाहुल्यं तेन तज्जानीयम्। पूर्वनिर्दिष्टा दीघों विशेषं(याः)।। १४७॥

दीह(हा) वट्टा तंसा, चतुरंसा आप(य?)दा य संठाणे । क-खमादिणो य वग्गा, मीसामीसेसु [१००५,११०२} नायहा ॥ १४८॥

क च ट त प य शाः सप्त दीर्घाः । स छ ठ थ फ र षाः सप्त वृत्ताः । ग ज **ड द व छ साः** सप्त त्यमा(ज्यसाः) । घ झ ढ [ध] भ व हाः सप्त चतुरसाः । ङ व ण न माः पंच दीर्थचतुरसाः । <sup>15</sup> प्रभाक्षराणां मध्ये यस्याक्षरबाहुल्यं भवति तेन तद्[व]स्तु निर्देशः(इयम्) । वृत्तदीर्थवस्तु यदि बाहुल्येन दृइयते तदा वृत्तदीर्थवस्तु निर्देश्यः(इयम्) । एवमन्येऽपि मिशा श्रेयाः ॥ १४८ ॥

पढम-तइया य छि पर पर, पर भीदा, सीया य घणोसिणा अ पि(बि) चडत्था। पंचमओ पुण वग्गो, होतिदोसु (उण्होछिदो?) या(य वा?) मीसो ॥१४९॥

प्रथमवर्गस्तृतीयवर्गञ्च, एतौ हो छिद्रौ क-गाविकी सी(शी)तौ च । हितीय-चतुर्थौ व्य ख-घाविको घनौ उच्जौ च । पद्ममो वर्ग उच्जो घनछिद्रः । प्रश्ने एतेषां येन बाहुस्यं तेन निर्देश[:]कार्यः ॥ १४९ ॥

दो सेया धूमलओ, रत्तो चित्तो य किण्हवंण्णो य।

ये उ(ए ओ) य पुणो सेओ, दो नीला पीयला [प॰ ७६, पा॰ २] चरिमा॥१५०॥

अकार इकारश्च हो न्यरी श्वेती । आकारो घूझः । ईकारो छोहितः । एकारश्चित्रछः । क्र क्रकारः कृष्णः । एकार ओकारश्च हो श्वेतौ । ऐकारो नीलः । ओकारो(रः)पीत(श्वी)छः । एवं अं अः पीतौ । प्रश्ने दतेषां मध्ये यदा(द)क्षरबाहुल्यं भवति तेन वर्णनिर्देश[ः] कार्यः ॥ १५० ॥

सेदा किन्हा रत्ता, नीला तघ पीयला य वण्णेण। कखमादीओ वग्गा, मीसा मीसेस्र णायहा ॥ १५१ ॥

काविवर्गः श्रेतः । खादिवर्गः कृष्णः । गाविवर्गो रस्तः । घाविवर्गो नीळः । क न अ ण न माः पीतळाः । एतेषां यस्माक्षर बाहु(१० ७७, ११० १ ] स्यं प्रश्ने [तस्य वर्ण]निर्देशः कार्यः॥ १५१॥

## सुरभी मंदो सुरभि(भी), मंदो सुगं(दुग्गं)घिया तहा दोण्णि। सुरभी मंदो सुरभी, [मंदो] दुग्गंधियो सुरभी॥ १५२॥

अकारः सुरभिः । आकार ईषत्सुरभिः । इकारः सुरभिः । ईकार ईषत्सुरभिः । उक्त हौ दुर्गंधी । एकारः सुरभिः । ऐकारोऽल्पसुरभिः । ओकारः सुरभिः । ओकारोऽल्पसुरभिः । अं दुर्गंधिः । [अः सुरभिः] । प्रशाक्षराणां मध्ये सुगंधिस्वरबाहुल्यं भवति तदा सुगंधफल-कुसुमादिकं क्रेयम् । दुर्गंधारचे(धीच्वे)वमेव ॥ १५२ ॥

> सुरभी क-गादिवग्गो, गगा(ग-जा)दिवग्गो य तह य नायद्यो । सेसा [प० ७७,पा०२] तिण्णि वि वग्गा, दुग्गंधिवं(बं)जणा होति ॥ १५३॥

क-गादि[ग-जादि?]वर्गी द्वौ सुरभी । शेषवर्गत्रयं ख-घादि दुर्गंधि । प्रश्ने एतेषां बाहुल्ये । पूर्व[ब]त् सुगंधादयो क्षेयाः ॥ १५३ ॥

एतस्मिन्नेवार्थे संवादकारिणो(ण्यः) अन्यप्रन्थस्य गाथा लिख्यन्ते । तद्यथा-

दो बग्गा(हा) दो दीहा, [दो तंसा दो य होंति चड]रंसा । दोण्णि य होंति तिकोणा, दो वह सरित नायग्वा ॥ ्रील ह्'वहा, 'आ है' दीहा, 'उ ए' ते(तं)सा 'ऊ ऐ' चडरंसा ।

'उं(ओ)ओ'तिकोणा। 'अर्थ अः' बृत्ति(वद्दा) नायब्वा॥ २॥ [प० ७८,पा० १]

बहे जाण सुवण्णं, दीहेसु रूपयं वियाणाहि । तंसेण होइ सुद्वं(तंबं?) चउरंसे कंसयं जाण ॥ ३ ॥ तिकोणा(कोणे)हि य पित्तका(क), कोइं, तउयं सीसयं च बित्तेहि । [आदर्शे 'वित्तेहि नायव्वं' इति पाठः ।] पहें(बहे)सु होइ वु(दु)पयं दीहेसु चउप्पयं च णायद्वं ॥

तंसेसु होइ दुपयं, चहु(उ)प्ययं होइ चउरंसे ॥

'तिको(को)णेहि य चंमं, मंसं वास्रहियं च वंकेहि ।

वहेसु होइ गुग्मा, दीहेसु लया मुणेयदवा ॥

तंसेसु हो इ छक्षी, चर्डरंसे कक(क)ढं [प॰ ७८,पा॰ २] भणियं। [उत्तरार्द्धः?]

तिकोणेहि य प्रप्ककलं, कर्सपट्टं (पर्स कट्टं) च होइ वंकेहि ॥ [पूर्वार्द्धः?]

जं जं शक्कमइ सरो, वगां पण्हं तह अश्खरणिहावं। तं तं पावइ णामं, केवकविमलाए जोण्हाए॥ अमत्तेषु गिहत्थं, मत्तासहिएसु जस(अ)रे जाण। बिंदुसिहएसु वारं, विसग्गसिहएसु वाहे(हि)रे जाण॥ उत्तरसि[र]संजुत्ते, उत्तर तह वंजणे सगेहंसि। अहरसरसंजुत्ते, अहरख(स)रे जाण सवणितिहे॥ परवगाविहएणं, असवणगेहे गयं दव्वं। अमत्तेसु अ गामे, मत्तासिहएसु जाण नयरेसु॥ विंदु सिहएसु भहं, [५० ७९, ५१० ९] विसग्गसिहएसु च्छणमामो ति(?)॥ दो कुम्मा, दो खोडा दो बहिरा। दो कुजा दो दियतणू दो काणा मुणेबच्या॥ खोरपण्हाए भरिया, भरिजाण तह खेब अत्थभरिवादि(?)।

भरमाणा जे अह, भरिया णायडवा चोरपण्हाए(?) ॥ अन्यग्रन्थस्य पाठास्तरम् ॥

# पढमो णवमो य सरो, क-गादिवग्गो य सीय ल[हु]ओ [य] । कख(क्ख)ड लुक्खा य घखा(ख-घा?), बिदियदसम वा[रस]सरो या।१५४॥

प्रथमस्वरः अकारः।ण(न)वम ओकारः। (क-गा)दिवर्गाः — क च टत प य झाः, ग ज ह द ष छ सा स्व(अ) । सी(शी)ता लघवश्च । ख छ ठ थ फ र षाः, घ झ ढ ध भ व हाश्च । द्वितीयस्वर अ आकारः । दशम औकारः । द्वादशो अकारः सविसर्गः। एते कर्कसा(शा) रूक्षाश्च । एषा-सुक्तानां प्रभे यद्श्व[प० ७९,पा०२]रवाहुल्यं तदीयं सी(शी)तादिकं वाच्यम् ॥ १५४॥ तइओ [य] सत्तस(म)सरो, कमा(गा)दिवग्गो य मि(नि)द्धनिद्धाओ । लुक्ला उण्हा गरुया, लघा सरा य चउरहुमा दि(दो)णिण ॥ १५५ ॥ इतीयः सर इकारः, सप्तम एकारः, स्र(क)गादिवगौं च हो। एतेषां बाहुत्ये क्रिग्थ-

तृतीयः स्वर इकारः, सप्तम एकारः, ख(क)गादिवगौ च द्वौ । एतेषां बाहुस्ये सिग्ध-द्रव्यमादेश्यम् । स्व[घा]दिवर्गः, चतुर्यस्वर इकारः, अष्टम ऐकारः । एते रूक्षाः उष्णा [गुरुकाः ।] एतदश्चरस्वरवादुस्येन तद्भवति ॥ १५५ ॥

> धातुस्सरा य दोण्णि वि, पंचम(य?) अणुणासिया मउअ सीदा । वामिस्सा पुण सबे, मिस्सामिस्सा मुणेयबा ॥ १५६ ॥

धातुस्वरी 'उ ऊ', पञ्चानुनासिकाः, मृदवः सी(शी)तलाश्च । सि[ग्ध]सक्षाक्षरै[ः] नास्निग्धो न(ना?)रूक्षो(क्ष) आदेश्यः । मृदु-कर्कसा(शा)क्षरेन(ण?) मृदु-कर्कसो(श) आदेश्यः । [प॰८०,पा॰९] उष्ण-सी(शी)ताक्षरै[ः] न उष्णो न सी(शी)त आदेश्यः । यथोक्ताक्षरबाहु- । स्येनैतद् भवति ॥ १५६॥

तित्तो कडुय कसाओ, अंघो(बो) महुरो य आणुपुद्दीए । को(का)दीणं वग्गाणं, सरपरिमाणं(णो) मुणेयद्वो ॥ १५७॥

कादिवर्गी तिक्तः । गादिवर्गी(र्गः) कटुकः । खादिवर्गः कषायः । घादिरम्लः । ङादि-वर्गी मधुरः । अनयोरानुपूर्व्या यथोक्तवर्गाऽक्षरबाहुल्ये स(खर)परिणामो(माणो) वाच्यः। <sup>15</sup> एवं वर्गाणां स्वराणां संस्थानं च ॥ १५७ ॥

#### ॥ वर्ण-रस-गंध-स्पर्धाप्रकरणं समाप्तम् ॥

बितिय चउत्थो य सरो, पढमो अणुणासिओ चषज(क ख ग)घा य । एते व(अ)गोईए, अकगा.....पुद्यदा तिण्णि ॥ १५८ ॥

'च(क) ख ज(ग) घ ड(ङ)' इत्येषां पंचानां अन्यतमबाहुत्ये अ(आ)कारेण इ(ई)कारेण व वा युक्ते एते प॰ ८०, पा॰ २ ]पामप्रतो वाऽनन्तरमवस्थिते आकारेण इ(ई)कारेण वा अग्नेयां(य्यां) दिशितद् यस्तु विक्रेयम् । अकगाक्षरबाहुत्ये अकारेण इकारे [ण वा युक्ते]प्रभे पूर्वस्थां दिसि(शि) तद् वस्तु विक्रेयम् १५८ ॥

ट छ ड(च छ ज)झ तइओ य सरो, बितिओ अणुणांसिओ य जम्माए । अट्टमसरो प(य) टढ ड ढ, हवंति णं(ण)कारो य णिरईए ॥ १५९ ॥

ट छ ड (च छ ज) झाश्रत्वारोऽक्षराः, तृतीयखरः इकारः, द्वितीयानुनासिकश्च अं(म) कारः । एतेः पूर्वोक्तन्यायेन याम्यायां विशि तद् वस्तु विशेषम् । अष्टमखर ऐकारः, त(ट) ठ ड ढा श्रत्वारोऽक्षराः, [प०८१,पा०१]णकारस्य(श्च) । एभिनैक्(नैंर्फ्र)त्यां दिसि(शि) द्रव्यं स्वे(क्रे)यं पूर्वोक्तन्यायेनेति ।। १५९ ॥

अघरेण सत्तमसरो, चउत्थ अणुणासिओ अप ब(त थ द)घा य।
दसमसरो सप(म)कारो अघरत्तरतो फ भ मा(प फ ब मा) य॥ १६०॥
भि॰ शा॰ ५

प व व घा य(त व द घ न)वहुछे प्रभे एतेषामेवान्यसमस्मामतो औ(ए)कारेण युक्ते एवामेवान्यसमस्यामतो वाऽनन्तरमवस्थितेन एकारेण पश्चिमायां दिसि(शि) द्रव्यं क्रेयम् । प फ छ(प फ व भ म)बहुछे प्रभे एतेषामेवान्यसमस्यामतो वाऽनन्तरमवस्थिते[न] औकारेण वायव्यां क्रेया(यम्) ॥ १६०॥

धातुस्स[१०८१,पा०२]रा य स व ह(हा), णायद्या तह य उत्तरद(दि)साए। चित्रमो णवम्मे(मो)य सरो, ईसाणीए स र षा(य र ला?)य ॥ १६१॥ धातुखरी हो उऊ, स व हा ख्र त्रयोऽक्षराः, एभिः पूर्वोक्तन्यायेन उत्तरसां दिशि द्रव्यं क्षेयम्। चित्रमो हो अं अः। नवमखर ओकारः। च र षा (य र ला?) ख्र त्रयोऽक्षराः। एभिः पूर्वोक्तन्यायेन ऐशान्यां दिशि द्रव्यं क्षेयम्। एवं नष्टस्य द्रव्यं क्षेयम्॥ १६१॥

॥ द्विपदादे(दि)द्रव्यस्य दिसि(शि)[प॰ ८२,पा॰ १]प्रकरणं समाप्तम् ॥

उत्तरसरेसु गामे, जाणे अहरेसुं बाहिरओ [य]। उत्तरसरसंजुत्ते, गेहे अहरक्खरेसुं च ॥ १६२ ॥

उत्तराक्षरेषूत्तरस्वरयुक्तेषु यितंनित् पृ(प्र)ष्टा प्र(प्र)च्छिति मामे तिदिति होयम् । एषां बाहुल्ये । उत्तराक्षराश्च पूर्वोक्ता एव । अधरस्वरसंयुक्तेषूत्तराक्षरेषु दृष्टेषु यितंनित् प्रच्छिति ॥ तद्व(द्व)हाद्वाद्यमिति वक्तव्यम् । एतेषां बाहुल्येन । उत्तरस्वरयुक्तेष्वधराक्ष[प०८२,पा०२]रेषु यितंनित् प्रच्छिति कश्चि[त्त]दृष्टे होयं पूर्वोक्तका(न्या)येन । उत्तरस्वराश्च पूर्वोक्ताः ॥ १६२ ॥

उत्तरसरसंजुत्ते, अहरे तं चेव होइ सयणघरे। परवग्गहए वग्गे, असयणवग्गे हवइ दवं॥ १६३॥

उत्तरस्वरसंयुक्ते अधराक्षरे जानीहि स्वजनगृहे द्रव्यम् । परवर्गहते वर्गे द्रब्यं परगृहे " भवतीत्वादेश्यम् । आर्लिंगितामिधूमितदग्धाश्चेते त्रयोऽभिन्नन्ति । यथैते वर्गा [प॰ ८३,पा॰ १] अभिन्नति तथा पूर्वोक्तत्वानो(न्नो)क्रमिति ॥ १६३ ॥

> जाणे सकारंय(काय)गरुए, अप(प्प)णगेहंमि ठविययं(ठावियं) दबं। परवग्गाभिहएणं, सयणग(गि)हे हों(हो)ति तं दबं॥ १६४॥

वत्र स्वकायगुक्तवर्गी (१०८३,४१०२) ऽत्र यो भवति । क्क मा घ्य च्छ जा हु हु त्थ 28 इत्यादि । एतद्बहुके प्रश्ने स्वगृहे द्रव्यम् । परवर्गगुरुभिन(र)भिहतै: स्वजनगृहे द्रव्यम् ॥१६४॥

पढमे चरमे [य] सरे, दिट्ठे वत्थू य हों(हो)ित पुनेणं। वितियसरे य कवग्गे, अग्गेईए हवइ वत्थू॥ १६५ ॥

स्तर्षे परगृहेऽरण्ये वा प्रभम् । गृहा(१) प्रथमसरो अकारः, अ[ः]कारो द्वादशमश्च[स]-विसर्गः । आभ्यां केवलाभ्यां प्रभे यत्किचित् पृच्छति तद् गृहाभ्यंतरे पूर्वेण श्रेयम् । द्वितीयस्वरे अशकारे कवर्गोक्षरस्पोपरिगतेऽप्रतो वाऽनन्तरमवस्थिते यत्किचित् पृच्छति कश्चित्तद् गृहस्था-अशक्ये पूर्वी १० ८४, पा० १ दिक्षणविस्नुभागेन द्रव्यम् ॥ १६५ ॥ तइए णवमे य सरे, तइए वग्गे हवइ जम्माए। ईकारेकारंमि य, चउत्थवग्गे य निरईए॥ १६६॥

त्तीयवर्गम्बकार(रः), तस्तोपरिगतेन तृतीयस्वरेण इकारेण णवमस[रेण] श्लोकारेण मा यकारस्य वाऽप्रतोऽनंतरमवस्थितेन द्वयोरन्यतरेण दृष्टेन यर्तिकचित् प्रच्छिति तहृद्वस्थाभ्यन्तरे दक्षिणस्यां दिसि(शि) श्लेयम् । चतुर्थवर्गटकारस्योपरिगते[न] ईकारेण ए(ऐ)कारेण वा टकार- । स्यामतो वाऽनन्तरमवस्थितेन स्वरद्वयस्याभ्यन्तरेण दृष्टेन यर्तिकचित् प्रच्छिति तहृद्वसाभ्यन्तरे नैरङ्क्या(नैर्श्वसां) दिसि(शि)[प॰ ४४,पा॰ २] श्लेयम् ॥ १६६॥

> एकार सत्तस(म)सरे, पंचमवग्गे य वारुणीए उ । छट्ठे दसमसरे [वा], वायबाए उ णायबं ॥ १६७ ॥

एकादश स्वरः अं, सप्तम एकारः, ताभ्यां तकारयुक्तस्यामतौ वाडनन्तरमवस्थितैन ।। उभयतः स्थिताभ्यां वा वारुण्यां द्रव्यं क्षेयम् । तथा षष्ठे वर्गे पकारे दशमस्वरेण युक्तेऽमतो वाडनन्तरमवस्थिते वायव्यां [प०८५,प०१] दिशि द्रव्यं क्षेयम् ॥ १६७॥ -

पंचमरसे(सरे) य वग्गे, सत्तमए हवति सत्तमदिसाए। अहमवग्गे छट्ट[हे], सरे य ईसाणिए जाण॥ १६८॥

सप्तमवर्गस्या(स्थ) यकारस्याधोगते उकारे यकारस्योपरिगते वाऽनन्तरमवस्थिते सर्किचित् ध पृच्छिति तद् गृहस्थाभ्यन्तरे सौम्यां(सौम्यायां) दिशि द्रव्यं क्रेयम् । अष्टमवर्ग[स्व]सकारस्वाचो गतौ(ते) षष्टस्यर ऊकारः(रे)[प०८५,पा०२] सकारस्यानन्तरमश्रस्थिते प्रच्छकस्य तहुहाभ्यन्तरे ऐशान्यां विसि(शि) द्रव्यं क्रेयम् ॥ १६८ ॥

अद्वसरा आइल्ला, अट्ट य वग्गा य आणुपुत्तीषु । इंदाणीण दिसाणं, कमसो वग्गेसु पविभत्ता ॥ १६९ ॥

क्कार्थे(थैं)व गाथाऽनन्सरप्रपन्नेन ॥ १६९ ॥ सबे सट्टाणाओ, सप(प्प)डिहता हवंति चउत्थाओ । उत्तर अह(हों) सवण्णा, हसंति पुद्यावरं वग्गं ॥ १७० ॥

प्रभायां पूर्यं(वं)दिगृ(ग)क्षरसन्मिश्रैः पश्चिमदिगक्षरैस्तुल्येई योरिप दिश्लोत्म(में)ध्ये द्रव्य-मादेश्यम् । खि पूर्वदिगा(ग)क्ष्र[प॰ ८६,पा॰ १]राणां बाहुल्यं तदा पूर्वस्मा(स्मां) विति(शि) । अ पश्चिमदिगा(ग)क्षराणूं बाहुल्यं तदा पश्चिमदिक्समीपे द्रव्यमादेश्यम् । दक्षिणदिगा(ग)क्षरे-सत्तरिगा(ग)क्षरसन्मिश्रेस्तुल्येष्ट्र(स्थेई)योरिप विशोरनयोम(में)ध्ये द्रव्यं क्रेयम् । दक्षिणदिग-क्षराणां बाहुल्ये दक्षिणदिक्समीपे द्रव्यमवतिष्ठति । पूर्वविगक्षरेराग्नेयादिगक्षरैः सन्मिश्रेम(में)ध्ये इयोरिप विग्वद्(वि)शोरन्तराले द्रव्यं तिष्ठतीति वक्तव्यम् । पूर्वदिगक्षराणां बाहुल्ये पूर्वस्मां दिसि(शि) समी[प॰ ८६,पा॰ २]पे द्रव्यं तिष्ठतीति आवेश्यम्। आग्नेयाक्षरसाहुल्ये काग्नेसामां विशिक्ष समीपे द्रव्यं तिष्ठतीति विक्नेयम् । दक्षिणदिगा(ग)क्षरैराग्नेयादिगा(ग)क्षरिभिश्रेस्तुल्येदिक्षणसां

दिसि(शि) द्रव्यम् । आग्नेयायां च मध्ये द्रव्यमादेश्यम् । यदा द्वयोरनयोदि(दि) निविदेशीय(य)-वृक्षराधिक्ये बलं तदा तस्य(स्याः) समीपे द्रव्यमादेश्यम् । दक्षिणदिगक्षरैनैरु(नैंके)त्यक्षरिमेश्रे-स्तुत्ययोद्व(ई)योरनयोदि(र्दि)ग्विदिशोरन्तराले द्रव्यमवतिष्ठत इत्यां प०८७,पा॰ १ विश्वयम् । द्वयोरनयोर्दिन्विदिशोर्यस्य यद्धराधिक्या[द्] बलमधिका(कं) तस्याः समीपे द्रव्यं हेयम्। । पश्चिमदिगक्षरैनैक्(नैंर्क्क)त्यक्षरमिश्रेस्तल्यैद्व(ई)योरनयोदि(दिं)गृविदिशोर्मध्ये द्रव्यं वक्तव्यम् । यदा द्वयोरनयोर्दिगृविदिशोर्यस्या [अ]श्वराधिक्याद् बलमधिकं तदा तस्य[स्याः] समीपे द्रव्यं झेयम्। पश्चिमदिगक्षरैमि(र्भि) श्रैस्तुल्ये (ल्ये)रनयोर्दिग्विदिशोर्मध्ये द्रव्यमादेश्यम् । यदा द्वयोरप्यनयोदि-(विं) विविद्सो (शो) थेखा दिशो विदिशो वाऽश्च[ प॰ ८७, पा॰ २] राधिक्याद् बलमधिकं तदा तस्याः समीपे द्रव्यमादेइयम् । उत्तरदिगक्षरैवा(र्वा)यव्यादिगक्षरिमेश्रेस्तुल्यैरनयोर्दिग्विदिशोर्मध्ये अव-11 तिष्ठते द्रव्यमित्यादेश्यम् । यदा द्वयोरनयोदि(र्दि)ग्विदिसो(शो) वाक्षराधिक्याद् [प॰ ८८,पा॰ १] षलमधिकं तदा तस्याः समीपे द्रव्यं तिष्ठतीत्यादेश्यम् । उत्तरिवगश्चरेदीसा(रीशा)न्याश्चरमिश्रैः समैरनयोर्दिग्विदशोर्मध्ये द्रव्यमवतिष्ठतीत्यादेश्यम् । यदा द्वयोरप्यनयोदि(दि)ग्विदिसो(शो)-[र्थस्य विशो विदिशो]वाऽक्षराधिक्याद् बर्ल् १०८८, पा०२]मधिकं तदा तस्य(स्याः) समीपे द्रव्यमादेश्यम् । पूर्वदिगक्षरेरैसा(शा)न्याक्षरमिश्रैस्तुस्यैरनयोर्दिग्विदिशोर्मध्ये द्रव्यमवतिष्ठत इत्या- प्रेड्यम् । यदा द्वयोरप्यनयोदि(र्दि)ग्विदिशोर्यस्या दिशो विदिशो वाऽक्षराधिक्याद् बलमधिकं तदा तस्या निकटे द्रव्यं वक्तव्यम् । [प॰ ८९,पा॰ १] पूर्वदिगक्षरैद्(ई)क्षिणाक्षरिमश्रैस्तुल्यैरनययो-र्दिग्विदिशोर्मध्ये द्रव्यमादेश्यम् । यदा द्वयोरप्यनयोर्दिशोर्यस्या अक्षराधिक्याद् बलमधिकं तदा तस्या निकटे द्रव्यमादेश्यम् । प्रश्नाक्षराणां मध्ये उक्तदिग्विविद्विधा(विदिग)क्षरबाहुरुयेनैवो-बि(?)त्यादेश्य(शः) र्तञ्यः ॥ १७० ॥ [प०८९,पा०२]

वितिय चउत्थे वगो, सिंभ(बिंभ)तर-बाहिरं भवे गेहं।
अधरसरेषु(सु) य प(ब)हिया, अधरस(स्स)रसंतु(जु)तेसुं च ॥ १७१ ॥
दितीयवर्गः — 'ख छ ठ थ फ र षाः', बाह्या [एते]। एतद्बहुले प्रभे बहिगृ(एं)हा[द्] द्रव्यं क्रेयम्। चतुर्यवर्गी(र्गः) — 'घ झ ढ ध भ व हा' इत्येते अभ्यन्तराः। एतद्बहुले प्रभे गृहाभ्यन्तरे द्रव्यं क्रेयमिति। दितीय-चतुर्थवर्गाक्षरबहुले गृहाद् बहिगृ(एं)हाभ्यन्तरे द्रव्यं क्रेयम्। अधरअसरसंयुक्तेश्चि(चिव)त्ययमेवार्थः॥ १७१॥

सिगहिम्म य जं दबं, तं पश्च [१०९०, ११०९]क्खं भवे परोक्खं वा । दिह(हं)मि परोख(क्खं)मि ओ(उ), उहु(हु)महो तिरियभागे वा ॥१७२ ॥ खगृहे यं (यद्)द्रव्यं स्थापितं नष्टं च तच प्रतक्षं च परोक्षं चेति अप्रतक्षमित्यर्थः । खकायगुर्वश्चरबहुले प्रभे खयं त्वया स्थापितमिति प्रष्टा वाच्यम् । खवर्ग्संयोगाश्चरेहष्टौ(ईष्टैः) । पताचात्रा(पित्रा भ्रात्रा)पित्रव्येनेत्येवमादिभिः स्थापितं द्रव्यमिति बाच्यम् । अर्द्धकान्त(न्ता)श्चरे- ह(ई)हैः क्षिया स्थापितमितिवाच्यम् । एवा(व)मादिभिर्यत्र स्थापितं द्रव्यं तस्यों १०९०, ११०२ । पछिष्यः क्रियते । अर्द्धभागेऽधोना(भा)गे तिर्यग्भागे वा द्रव्यस्थावस्थितस्य उपरितनया गाथया निर्नय(र्णयं) वक्षय(स्य)ति ॥ १७२ ॥

मूलस(स्स)रेसु उट्टं(ड्रं), अही [य] घातुस्सरेय(सु) सबेसु । सेसेसु तिरि[य]भागे, गेहे दत्थं(बं) तु[ह?] परोक्खं ॥ १७३॥

> जल देवय अग्गिख(घ)रं, दिट्ठे वर्खुमि ति[न्नि?] नि(ति)हाणं । लक्केज जीव घाउं, मूलाण य तिनि(न्नि) वाणइ(ठाणा)इं ॥ १७४॥

क च ट त प य सा(शा)[नाम]न्यतमाधिके प्रश्ने जलगृहे द्रव्यमादेश्यम् । ख छ ठ थ फ र षाणां चतुर्थवर्गसंज्ञकानां चान्यतमाधिके प्रश्ने गोशालायां द्रव्यमिति श्रेयम् । ग ज ह । द ब ल सा नामन्यतमाधिके प्रश्ने देवगृहे द्रव्यमादेश्यम् । ङ व ण न माधिके प्रश्ने अग्निगृहे द्रव्यमादेश्यम् । इ व ण न माधिके प्रश्ने अग्निगृहे द्रव्यमवतिष्ठत इत्यादेश्यम् । मिश्रेषु यत्संबंधिनोऽक्षरा बहव[:] तस्मिन् द्रव्यमिति श्रेयम् । जीवयोनौ लब्धायां जीवो नष्टमि(ष्ट इ)त्यादेश्यः । मूलयोनौ लब्धे मूलम्, धातुयोनौ लब्धे धा पि०९१,पा०२ निद्रव्यम् (व्यं न)ष्टमित्यादेश्यम् । तच्च त्रिस्ते(ध्वे)व स्थानेध्विति नष्टिकास्त्रगृह- काण्डम् ॥ १७४ ॥

छिद्दे तत्थंरिपं(रत्थंतरियं?), परवक्कु(त्थु)मणंतरं घणे दिद्वे । जो चिय वत्थु निवेसे, गमओ सो चेव रत्थासु ॥ १७५॥

क-गादीनां प्रथम-तृतीयवर्गीयानां छिद्रसंज्ञकानां अन्यतमाक्षराधिके प्रश्ने रथ्यान्तरितं द्रव्यमादेश्यम् । ख-घादीनां वर्गाक्षराणां घनसंज्ञ[प॰९२,पा॰९]कानां अन्यतमाधिकानां प्रश्ने स्वगृहस्थानन्तरं यत्परगृहं [तिस्मिन्]द्रव्यमित्यादेश्यम् । एवं [व]स्तुनिवेशविधिरुक्तः । पूर्वोऽऽ- अभेयी वृक्षिणे(णा) नै(र्क्क)त्यपरा वायव्योत्तरेशानी चेति [दिक्] । येरक्षरेगृ(र्गृ)हाभ्यन्तरे एतासु दिक्कु द्रव्यमभिहतं तैरेवाक्षरेक्षेनेव प्रकारेण रथ्यास्विप द्रष्टव्यम् ॥ १७५ ॥

हस्सेसु समं ठाणं, सहावदीहे[१०९२,११०२]सु उण्णयं जाणे । पंचम छट्टे य सरे, दोसु वि ण्णि(णि)ण्णं सुणेयदं ॥ १७६॥

हस्वानां 'अ इ ए ओ' एतेषामन्यतमाधिके प्रश्ने समस्थाने द्रव्यं तिष्ठतीत्यादेश्यम्। समाव- अ दीर्घाणां '[ऊ ऐ]औ', एषामन्यतमाधिके प्रश्ने उन्नते भूभागे द्रव्यमवतिष्ठत इति वाष्यम् । ' पन्नमस्वर[उकारः],षष्ठस्वर ककारः, अनयोद्देष्टयोनि(नि)भ्रोषतभूभागे द्रव्यं तिष्ठतीत्या-देश्यम् ॥ १७६ ॥

तितयस्सरो वि रत्थं, कवे(थे)ति जइ वंजाप्र १३, पार १ णि य संजुत्तो । उत्तर-वंजणसिंहते, बितिए उचं हवइ ठाणं ॥ १७७ ॥

तृतीयखर इकारः, स उक्तान्यतमाक्षरोपिकातो राज्यायां द्रव्यमाच्छे । द्वितीयखर आकारः, सोऽभिहतोत्तराक्षर(रा)न्यतमसंयुक्तो रध्यायामेव द्रव्यं कथयति ॥ १७७ ॥

> सविसगोसु चंउकं, साणुस्सारेसु अधरखरठाणं। छोइय-छोउत्तरियं, घणक्खरे देउलं लक्खे॥ १७८॥

क्षित्रकी: 'अ'कारः, स यदा प्रश्ने अन्यतमाक्षरपार्श्विश्वि[प॰९३,पा॰२]तो हइयते केवलो वा तदा चतुष्पये द्रव्यमादेश्यम् । एकादशमोऽनुस्वारः 'अं' यदाऽन्यतमाक्षरोपरिगतो हृइयते केवलो वा तदा तस्य चतुष्पयस्य पश्चिमदिग्मागे द्रव्यमविष्ठत इत्यादेश्यम् । घनाक्षराणां 'स छ ठथ फर षाणां, घ झ ढ ध भ व हा नां' चान्यतमबहुले प्रश्ने लोकिकदेवकुले द्रव्यमादेश्यम् । [प॰९४,पा॰१] लोकिकं देवकुलं शंकरायतनादिकम् । एतेष्वेव घनाक्षरेष्ठ्रत्तरस्वरसंयुक्तेषु लोको- क्ष्यदेवकुले द्रव्यमादेश्यम् । लोकोक्तिकदेवकुले द्रव्यमादेश्यम् । लोकोक्तिकदेवकुले(ल)मित्यईतायनं वक्तव्यम् ॥ १७८ ॥

सद्य [य] जीव-धातु-मूलाणं लक्खए तउडा(ओ ठा)णा । एसो य गामदंडो, एसो वि य बाहिरो दंडो ॥ १७९॥

सर्वप्र जीव-धातु-मूहानां यदेतत्था [प॰९४,पा॰२]नं नष्टस्योक्तं तच जीव (वं) धातु (तुं) भूकं बेति त्रयम (में) वावधार्योदेशः कार्य इति । तत्र तत्र स्थाने एव दंहो वहिरभ्यन्तरे च ग्राम-। स्योक्तः । दंडशब्देन च नष्टं व (ध) नमुच्यते ।। १७९ ।।

#### ॥ नष्टिको(का)चकं समाप्तम् ॥

एतो(त्तो) चिंतविभागो, मुहिविसेसेण अक्खरूप्पत्ती । गेहिरिखा(गहरिक्खा)णं सूया,सबेसिं उवगयविसेसो ॥ १८० ॥

अतः परं चिन्तावि [प०९५,पा०१] भागस्य मुष्टिविशेषस्य प्रहाणां नक्षत्राणां च सूचनं हेसो
(को) देशेन यथाषसरमुत्पत्तिप्रदर्शनं तथाक्षरोत्पादनं च मुख्या प्रहरि(ऋ)क्षाणां च वर्णया(ना शता) मुपगतविशेषमिति वक्ष (क्ष्य) माणोपन्यासार्थना (ता श)। उपगतः शबद्प्राप्तपर्यायः ॥१८०॥

तह सहिणण्णाओं वि[य], संबे भावा य सबद्वाणं । णंदाबन्ते जोए, सत्त वियप्पा [प॰ ६५,पा॰ २] हवंति इमे ॥ १८९॥

बट्हास्कोटिव-कुट्यपतनादिशब्दो भावशब्देन निन(र्ण)यवर्णाकृतित्रमाणादीनि अण्यन्ते । अ सर्ववाना अक्षरप्रतिवद्धाः 'लाभालाभ-सुस्तदुःस-जीवितमरण' इत्याद्यक्षुरप्रतिवद्धाः । सक्छ-इञ्चलकं मन्दिकावर्त्ताक्षे(रूपे) करणे सम् भेदा भवन्तीति वक्ष्यभाणोपन्यासः ॥ १८९ ॥

तथा चैतत् -

पढमी चिंताभेदो, तस्त य भेदा हर्जेत अह इमे । जीवादीणं कोणी, तिसिहो पढमो हमति भेदो ॥ १८२ ॥

A TO

तेवां सप्तानां मेदानां [१०९६, ११०९] मध्ये इथमनि(वि) न्याचेतः । तया वेदा भव-न्यष्टी वक्ष्यमाणाः । जीव-धातु-मूळानां योनिकिविधा या सा प्रथमचिन्तावेदे पत्रदि ॥१८२॥

गुरु-लहुय अक्खराणं, संजोओ बितियओ ह्बंते(वित) भेदो । तितीओ पीडासिट(हि)ओ, ततो(त्तो) अभिषातिता तिमि । १८३॥

गुरु-छन्वक्षराणां संयोगो द्वितीयो भेदः। पीडाभेदस्तृतीयकः। क(कः) पुनरस्ते ? अघा- । (धो)मात्रा अप्रधाना येऽभिहताः रेफ-यकार-डकार-डकार-सहिताः। आर्डिगितखनुर्वः। अभि- धूमितः पंचमः। दग्धः पष्टो भेद [प॰ ९६,पा॰ २] इति ॥ १८३॥

एको पयडिविसेसो, सत्तमओ संकडाइ अट्टमओ । एत्तो चिंताभेदा, पणयालीअक्लरुप(प)ण्णा ॥ १८४ ॥

एकः प्र[कृ]तिविशेषकः । कु(कः)पुनरसौ ? जीवप्रकृति-भातुप्रकृति-मूलप्रकृति[रूपः] । सप्तमो भेदः । संकट-विकटभेदा(दो)ऽष्टम उक्त एव । एते चिन्ताभेदाः पंचचत्वारिशद्भरप्रति-वद्धा इति ।। १८४ ॥

#### ॥ चिन्ताभेदप्रकरणं समाप्तम् ॥ [प॰ ९७,पा॰ १]

दुग दुग तिग तिग य चतू, चतुक पण पण छ सत्त वसु णवया । णामक्खराण य सरा, हवं(हों)ति आ(अ)कारादिणं कमसो ॥ १८५ ॥ ॥

भ आ इ ई ड ऊ ए ऐ ओ औ अ अः अकारो द्विसंख्यः । आकारोऽप्य(पि) द्विसंख्य एव । २ २ ३ ३ ४ ४ ५ ५ ६ ७ ८ ९ [प० ९७, पा० २] इकारस्ट्र(क्षि)संख्यः । ईकारोऽपि ट्(त्रि)-संख्या(ख्य) एव । उकारच(श्रद्धः)संख्या(ख्यः) । उकारश्रद्धःसंख्या(ख्यः) एव । एकार्द्धः] पद्ध-संख्या(ख्यः । ऐकारोऽपि पद्धसंख्या(ख्यः) एव । ओकार[ः] पट्संख्या(ख्यः) । ओकार[ः] सप्तसंख्या(ख्यः) । ओकारः स्वा(सा)नुस्वरोऽष्टसंख्यो(ख्यः) । अकारः सविसर्गो नवसंख्या(ख्यः) । अकाराद्य[ः] स्वरा द्वादश अक्षरेर्युक्ता [प० ९८, पा० १] यथोक्तसंख्या द्रष्टव्या इति ॥ १८५ ॥

#### द्वितीयप्रकारः --

चउ ति ति चउक चउत्थ, चउ सत्त वयुहण(हुऽहु णवय)वग्गं च । संखापरिमाणे तस(स्स)राणऽगाराइणं कमसो ॥ १८६ ॥ एगादीया पंच उ, कमादी(दि) अणुणासियावसाणाणं । कमसो णाम ए(प)माणं, पंचइ(चाण) वि आणुपुदीए ॥ १८७ ॥

ककार एकसंख्या(ख्यः) । सकार[रो] द्विसंख्या(ख्यः) । गकारस्ट्(कि)संख्या(क्यः) । यकारच्यु(श्रमुः)संख्य[ः] । डकार[ः] पद्मसंख्य इति । एवं क-गादि-डकारपर्यवासानां क्रमसः (झः) [प०९८,पा०२] संख्याऽभिहतेति ॥ १८७॥

जो दे(ये)व कवग्गकमो, चादीणं सेसयाण सो चेव । वग्गाण होइ गमओ, जाव ण केण(णा)वि संजुत्तो ॥ १८८ ॥

य एव संख्यां प्रति [क]वर्गस्य क्रम[ः], स एव चादीनां वर्गाणां क्रमो होयः । खरेणा-धरेण वा असंयुक्तानां अनभिहतानां चेति ॥ १८८॥

जावतिया संजुत्ता, पत्ते पत्तेसि(वि?) मेलिया संखा । आर्लिगियाइ तत्तो, विसुद्धसेसा हवइ संखा ॥ १८९ ॥

स्ररेणाक्षरेण वा युक्ते(क्तो) वर्णेन वा अम्रतो वाडनंतरमवस्थितेन यः पूर्वाक्षर[ः] स संयुक्त इत्युच्यते । स संयोगो येन कृतः स आ[प०९९,पा०१]लिंग्यमालिंगयति, अभिधूम-यं(यि)तव्यमभिधूम[य]ति, दग्धव्यं दहतीति । आलिंगिताभिधूमितदग्धमकाराश्च पूर्वोक्ताः । आलिंगिताभिधूमितदग्धानां मध्ये यो(या) विद्यते संख्या तां सो(शो)धयित्वा विशुद्ध(द्धाड)वसि-(शि)ष्टा संख्या भवति तथा देस(शः) कार्यः प्रष्टु[ः] सा भ[प०९९,पा०२]ण्यते ॥ १८९ ॥

> एक[क] तिय तिय दुय दुय, चतु चतु पण छक्क सत्त वस(सु)हं च। कमसो अक्खरमाणं, अवग्गजोए ककारस्स ॥ १९०॥

एवं सर्ववर्गेषु क्रेयम् । एकः [एकः] तृ(त्रि)कः [त्रिकः द्विकः द्विकः] चतुष्कः चतुष्कः अ । पंचा(च) षट् सप्ताष्टौ अकारादिभिः खरैः सविसर्गाकारपर्यन्तेद्वा(न्तेद्वा)द्शिभरिन्वतानां ककारादीनां अक्षराणां क्रेया संख्या क्रमेण यावद् द्वादश इति ॥ १९०॥

> एमेव(वं) [प॰ १०१,पा॰ २] सेसाणं, खाएही(दी)णणुणासिय(या)वसाणाणं। णामपमाण(णं) कमसो, उत्तरवट्टी(ड्री)ए नायबो(बं)।। १९१॥

एवमेव शेषाणामि यथा ककारस्य अकारादिद्वादशस्वरयोगेन संख्या विहिता तथा अवादीनामि अनुनासिकपर्यन्तानि(नां) नामप्रमाणं क्रमसः(शः)। तचो(थो?)त्तरवृद्धा(द्धा) क्रातव्यमिति पूर्वगाथायामेव प्रसंगेनोक्तमिति ॥ १९१॥

बो (जो) चेव [प॰ १०२,पा॰ १] कवग्गकमो, होति उ सो चेव सेसवग्गाणं। णामपमाण(णं) गमओ, अवग्गजोएण निप्पन्नो॥ १९२॥

य एव कवर्गस्य कमो भवति स एवावसि(शि)ष्टानां चादिवर्गाणां सवर्गपर्यन्तानां नाम-अमाणे गमयतां अवर्गयोगेन निष्पन्न इति । अकारादीनां स्वराणां हर्कारांतानां संयुक्तानां या संख्या सा पूर्वगाथायाः प्रसंगेन व्याख्याता ॥ १९२ ॥ [५० १०२, ५०२]

> जह उ अवग्गेण समं, कवग्गमादीण सब्ध(त्त)वग्गाणं। एवं चिय संजोओ, परोप(प्प)रं सेसयाणं पि॥ १९३॥

बक्तार्थेव गाथा। यथा अवर्गेण सह कवर्गादीनां सप्तादिनां(सप्तानां) वर्गाणां संयोगो(गः)

• एव[मेव] परस्परां(रं) कादीनां हकारपर्यंतानां अक्षराणामपि संयोगो क्षेत्रः॥ १९३॥

|    | _   | _ , £  | के          | _          |          |         | _ 1 2    |                | के। को       | की       | वर्ष | ·   |     | _        |                | . 20      |      |          |          |     | . 4    | حاد     | <u>.                                    </u> | 1 -    | _          |
|----|-----|--------|-------------|------------|----------|---------|----------|----------------|--------------|----------|------|-----|-----|----------|----------------|-----------|------|----------|----------|-----|--------|---------|----------------------------------------------|--------|------------|
| ٠  | p 4 |        |             | की         |          |         | ~ 1      |                | ` }          |          | - 1  |     |     | <b>द</b> | दा             | R         |      | , ~      | ₹        | वे  | दे     | वो      |                                              | वं     | दः         |
| •  |     | 3 2    | 3           | र्<br>स्वी | 2        |         | · 1 -    |                | ।<br>वेखी    |          | 19   | _   |     | 3        | Ę              | 4 0       |      |          |          |     | Ę.     |         | ۵.                                           | 8      | 10         |
| ₹  |     |        |             |            | -        |         | <u>(</u> |                |              |          | - 1  |     | - 1 |          | ধা             | P         |      | 1 -      |          | • [ |        | 1       |                                              | 1      | थः         |
| 1  |     | - 1    | 8           | 8          | 3        |         |          |                | 3 8          | <i>₽</i> | 6    |     | - 1 | 8        | B              | 8         | . 4  |          |          |     | ė<br>A |         | 8                                            | 10     | 11         |
| 1  |     |        | गि          | गी         | ŋ        |         |          |                | ो गो         |          | गं   | -   |     |          | मा             | F         |      |          |          |     |        |         |                                              | मं     | नः         |
| 1  |     |        | 4           | ď          | 8        |         |          |                |              |          | ९    |     | 1   | 4        | 4              | ঙ         | 9    | é        | Ę        | 6   | 6      |         | 90                                           | 33     | 15         |
| 2  |     |        |             | घी         | 9        |         |          |                | वं घो        |          | घं   | घः  |     |          |                | _         | _    |          |          |     | ٠.     | (1      | (00)                                         |        |            |
| ¥  |     |        | Ę           | Ę          | ٧        |         | 1 1      |                |              | 9        | 30   | 99  | '   | 1        | पा             | R         |      | 3        |          |     |        |         | पौ                                           | Ý      | पः         |
| ₹  |     | - 1    |             | सी         | ₹        |         |          |                |              |          | सं   | ङः: | 1   | 9        | 9              | _₹        | 3    | 2        | ₹        | 8   | 8      | 4       | ६                                            | 9      | 6          |
| u  | ,   | 3      | •           | 9          | <b>6</b> | Ę       | 1        | : 4            | 9            | 30       | 33   | 3 2 | 1   | क्       | का             | फि        | फी   | 3        |          | के  | फै     |         | फौ                                           | फं     | फ:         |
|    |     | 1.     |             |            |          |         | _        |                | (            | 00       | )    |     | ;   | ₹        | ₹              | 8         | 8    | 1        | Ę        | ч   | 4      | ६<br>बो | ्<br>यो                                      | 6      | 9          |
| ₹  |     |        |             | ची         | 3        |         |          | t              | चो           | ची       | चं   | ਚ:  | 3   | 1        | या             | R         | । बी | 3        | <b>ą</b> | बे  | बे     | बो      | वी                                           | बं     | <b>4</b> : |
| 3  |     | 3      | Ę           | 3          | 2        | ₹       |          | •              | ! પ્ય        | Ę        | 19   | 6   | 3   | ŧ        | 3              | પ્યુ      | ų    | 8        | 8        | Ę   | Ę      | 9       | 4                                            | 9      | 10         |
| E  | छ   | 1   1  | छ           | छी         | <b>9</b> | 턎       | ं हे     | , <del>2</del> | छो           | छी       | छ    | छ : | ¥   |          | ग              | भि        | भी   | भु       | भू       | भे  | भै     | भो      | भौ                                           | भं     | भः         |
| ₹  | ;   |        | 8           | 8          | 3        | ą       |          | ·              | <b>↓</b>   Ę | •        | 6    | ٩   | 1 8 | }        | 8              | Ę         | Ę    | ч        | 4        | 9   | G      | 6       | ९                                            | 30     | 99         |
| স  | স   | T   1  | जे          | जी         | স্ত      | ज्      | ु जे     | जि             | जो           | जौ       | जं   | ज:  | Ŧ   | 7        | 77             | मि        | मी   | मु       | म्       | मे  | भै     | ८<br>मो | मी                                           | मं     | मः         |
| B  | 1   | ١   ١  | ų           | 4          | 8        | 8       | Ę        | Ę              | و            | 4        | ९    | 90  | ١٩  | t        | بعا            | 9         | U    | Ę        | Ę        | 6   | 6      | 9       | 90                                           | 99     | 35         |
| Ą  | झ   | T   19 | Ħ H         | ती         | 哥        | <b></b> | झे       | şì             | झो           | झौ       | झ    | झः  | Ī   |          |                |           |      |          |          |     |        | (1      | ••)                                          | ļ      |            |
| 8  | ¥   |        | Ę           | ६          | ų        | ч       | 9        | 9              | 6            | ٩        | 90   | 33  | य   | · 4      | πÍ             | यि        | यी   | यु       | यू       | ये  | ये     | यो      | यौ                                           | यं     | यः         |
| স  | ञ्  | िडि    | ₹ ₹         | त्री       | প্ত      | न्      | अ        | न              | जो           | जी       | अं   | अः  | 9   |          | 9              | 3         | 3    | 3        | ₹        | R   | y      | ų       | 8                                            | 9      | 4          |
| بع | ب   | 1      | 9           | (S         | Ą        | Ę       | 6        | E              | 9            | 30       | 33   | 88  | ₹   | 1        | ti             | रि        | री   | ₹        | ₹        | ₹   | र्     | रो      | री                                           | ₹      | ₹:         |
|    |     |        |             | - !        |          |         |          |                | (1           | 00)      |      |     | २   | ;        | ₹              | 8         | 8    | Ę        | 8        | ч   | 4      | Ę       | 9                                            | 6      | ٩          |
| Z  | टा  | i f    | टे          | री         | दु       | ट्स     | 5        | ŝ              | टो           | दौ       | ਟਂ   | ट:  | ल   | ल        | 5 <b>7</b>   1 | लि        | ली   | छ        | ॡ        | ले  | स्त    | ६<br>लो | हों                                          | स्त्रं | छ:         |
| 3  | 3   | f      | ŧ           | ₹          | ₹        | २       | 8        | 8              | 4            | Ę        | છ    | C   | ą   | ;        | ₹              | ų         | 4    | 8        | ૪        | Ę   |        | 9       | 6                                            | 9      | 90         |
| ₹  | ठा  | f      | हे ह        | डो         | ड        | ढू      | ठे       | है             | ठो           | ६<br>डी  | ठं   | ठः  | व   | व        | T              | वि        | वी   | बु       | बु       | वे  | वै     | वो      | वी                                           | वं     | व:         |
| ₹  | ₹   | 1      |             | ષ્ઠ        | Ŗ        | B       | ч        | ч              | ξ            | y        | 6    | ९   | 8   | 1        | 3              | Ę         | Ę    | ų        | 4        | 9   | 9      | 4       | 9                                            | 90     | 9 9        |
| स  | डा  | F      | <b>हे</b> ब | ही         | ₹        | ₹       | डे       | दे             | डो           | डौ       | डं   | द:  | श   | श        | T i            |           | ती   | যু       | य        | हो  | शै     |         | शी                                           | शं     | शः         |
| Ŗ  | Ą   | •      | -           | ايه        | 8        | 8       | Ę        | Ę              | •            | 6        | ٩    | 90  | 9   | •        | - 1            | 3         | 3    | ₹        | 2        | 8   |        |         | Ę                                            | 19     | 6          |
| ₹  | ढा  | दि     | . 4         | ी हि       | 3        | 亵       | ढे       | है             | डो           | र्दे।    | ढं   | ह:  | ष   | đ        |                |           | वी   | 3        | ष्       | वे  | वे     | ५<br>षो | षौ                                           | षं     | षः         |
| 8  | 8   | 8      |             | Ę          | 4        | ų       | 9        | 9              | 6            | 9        | 90   | 33  | 2   | ₹        |                | ક         | 8    | Ę        | 3        | ų   |        |         | 9                                            | 6      | 9          |
| গ্ | वा  | णि     | ď           | ît         | णु       | ण्      | वे       | मे             | को ।         | गौ       | णं   | णः  |     |          | 1              |           | सी   | बु       | स्       | से  | से     | ६<br>सो | सी                                           | सं     | सः         |
| 4  | 4   | 9      | ,           | 9          | Ę        | Ę       | 4        | c              | 9            |          | 33   | 9 २ | 8   | 3        | - 1            | ų         | 24   | 8        | 8        | Ę   | Ę      | 9       | 6                                            | 9      | 90         |
|    |     |        |             |            |          |         |          |                |              | (ه       |      |     | E   | E        | - 1            |           | ही   | <u> </u> | £        | हे  | 2      |         | ही                                           | Ė      | ह:         |
| त  | ता  | ति     | र्त         | f          | ন্ত      | त्      | ते       | ते             | तो           | तौ       | तं   | तः  | 8   | 8        |                | ارو<br>(و | 8    | ri<br>R  | 4        | 9   |        | ٠.<br>د | Q                                            | _      | 9 9        |
| 3  | 9   | 3      |             | 1          | 2        | 2       | 8        | 8              |              |          | •    | 6   | -   |          |                | •         |      | •        |          | •   |        | -       | •                                            |        | • •        |
| थ  | था  | बि     | र्थ         | ì          |          | थ्      | थे       | थे             | ं<br>थोः     | ६<br>यो  | थं   | थ:  |     |          |                |           |      |          |          |     |        |         | - 1                                          |        |            |
| ą  | ર   | 8      | _           | 3          | 3        | 3       | 4        | ų              | ٦١ ·         | 9        | 6    | ٩   |     |          |                |           |      |          |          |     |        |         |                                              |        |            |
|    |     |        |             |            | •        | 1       | •        | ,              | ٦            | -        | -    |     |     |          | 1              |           |      |          |          |     |        |         |                                              |        |            |

तत्र संयोगो(गे) आर्लिंगिताभिधूमितदग्धसंख्या कथ्यते - विशेषसंख्या कथ्यते । विशेष-संख्यमानामा(संख्यानाम) प्रमाणमादेश्यम् । -

पढमक्खरसंखाएं, जाणसु णामकखराण परिमाणं। आर्लिगि १०३, पा॰ १ ]याइ तत्तो, एकोत्तरिया हवइ हाणी ॥ १९४ ॥

प्रभाक्षराणां प्रथमाक्षरस्य या संख्या इस्स(स)ति । अभिधूमिता हे, दग्धास्तिश्रा (स्रः) ' संस्था इसति ॥ १९४ ॥

. सेसं उ णामसंखा, णिस्सेसमणंतरस्स संखाए । तत्तो नामपमाणं, पढमिल(ह)कमेण णेयहं ॥ १९५॥ नि॰ शा॰ ६

तस्माद्य(द)क्षराद्य(द)भिघातशुद्धाद्याः (द्या) शेषा समानाक्षरसंख्या निर्दिशा(द्या) यदा पूर्वाक्षरो(रा)भिघात(ते)न सकल(ला?) शुद्धाति तदा तस्या[ः] पूर्वस्थानन्तरादिभिघातशुद्धाद्यः (द्यः) शेष[ः] ते[न?] नामसंख्या श्रेया। तस्यान्नामाक्षरस्य [प०१०३,पा०२] प्रमाणं क्रमेण क्रातच्यमित्युक्तम् ॥ १९५॥

## पढमो(मा) तइया संपत्कराओ थोवं च संखमिच्छंति । बितिय-चउत्था तेसिं, विपत्करा ते य बहुसंखा ॥ १९६ ॥

प्रथमाः - कचटतपयशाः। तृतीयाः - गजडद व ल साः। तेषां संपत्कुर्वन्ति छो(छा)भकरा[ः] शुभैस्य(अ) येचिंतायाः प्रष्टुः। कालतस्तु स्वल्पकालं भवति। तद्वहुले प्रश्नेऽल्पनामासरसंख्या श्रेया। द्वितीयो वर्गः - ख छ ठथफ र षाः। चतुर्थो वर्गः - घ झ ढ ध भ व हाः। एते
। विपक्ष (त्क) रा अशुभकरा न लाभकरा इत्यर्थः। अल्पफलं बहुकालिकं च कुर्वन्ति। तद्वहुले प्रश्ने
महती नामाक्षरसंख्या शातव्या।। १९६॥

#### एस सराणं गमओ, वग्गाणं सत्तमद्वा(द्वमा)णं च । विसमक्खरम(व)ग्गाणं, चरिमाणं थोविआ संखा ॥ १९७ ॥

एव स्वराणां विधिरिति यद्व(दु)क्तं ह्रस्वस्वराः संपत्करास्ते महतिं(तीं) विभूतिं कुर्वन्ति । ह्रांभकराश्च । नामसंख्याकरास्व( क्षराश्च ? ) स्वल्पां कुर्वन्ति । द्रोषस्वरा विपत्करा अलाम-कराः । नामाक्षरसंख्यां महतीं कुर्वन्ति । अमुमेवार्थं पूर्वोक्तं निर्दिशति । एवं स्वरवर्ग उक्तः । कादयस्तु पंच चान्ये वर्गा उक्ताः । सप्तमवर्गस्याष्टमवर्गस्य च वर्गासंख्या इह(है)वोक्ता- ऽष्टवर्गाकमे । विषमाक्षरवर्गा ये, के ? कचटतपयशाः, गजडदबलसा स्व(श्च) । चरिमा-स्व(श्च ) पंचवर्गेण 'इ व ण न मा' स्व(श्च ) । चरिमो च 'अं अः' अनयोर्ण्यल्पसंख्या होया ॥१९७॥

### जे जे जहा सपक्खा, तेसिं दोण्हं पि मेलिया संखा। अभिहयसुद्धा दुगुणा, काऊणं निदि(दि)से संखा॥ १९८॥

प्रभादी योऽक्षरस्तस्य ये स्वपक्षा उच्यन्ते । यैरिभिघात[प॰ १०४, पा॰ २]स्याक्षरस्य तत् कृ(िक)यते । स चानभिघातकः । व्यवहितोऽव्यवहितस्तु न दोषः । तयोईयोर्मिलितयोर्या संस्था तथा(या १)नामनिर्देश[ः]कार्यः । इत्याद्याईकारिकाया व्याख्यानम् । एतत्तु विरुद्धम् । यत आदायु
कम्—''पहमक्सरसंसाए जाणे नामक्सराण परिमाणं । आलिंगियाउ तत्तो, एकंतरिया हवइ हाणी ॥''

इत्यनेन । उच्यते—अत्र उत्सर्गविहितो यो(ऽयं) विधिः । इह त्वपरपवादा(त्वपवादः) ।

उत्सर्गापवादाच सूत्रोपदेश [प॰ १०५, पा॰ १] इति । प्रागर्द्धनाभिहि(इ)तस्य पक्षे द्वयसंख्यायोगे

संख्या नामाक्षराणामभिहता । यदा स्वपक्षे अभिहत्ते भवतस्तदा सत्यभिघाते अभिघातोक्त
संख्या(क्यां) विशोध्य शेषा(षां) द्विगुणीकृत्य तदा प्रमाणे (तत्प्रमाणो) नामनिर्देशः कार्यः ना१९८॥

## परपक्काणं संखं, अभिहयसुद्धं परोप्परं गुणए । सुण्णेण(णं) विहिऊणं, दबाणं निहिसे संखं ॥ १९९ ॥

यदा घातु-मूल-जीव-संल्या विज्ञातच्या । कियत्परिमाणसिति । तदा स्वपक्षसंस्था नांडी (१गी)-कृ(कि)यते । परपक्षसंस्थैवार्मी (क्री)कर्तव्या । अज्ञाप्युक्ता (क्र) एव विश्विः । प्रकादी योऽक्षरः, योऽभिषातकः । तस्य यो व्यवहितोऽव्यवहितान्यः । अवव्यहितोकता(तोक्ता)भ्यामभिषातसु(शु)-द्वाभ्यां परस्परं गुणिने(ते)ति संख्यारूपमिवोच्यते । परस्परं संख्या [याः?] एकपिंडमापाच दस-(इ)भिर्शुण्य(यि)त्वा प्रष्टुद्र(द्रे)व्यसंख्यानिर्देशः कार्यः ॥ १९९ ॥

बहुसंख-अप्पसंखा, वट्ट(ङ्ट)इ हाइति य अप्पसंखाओ । सोहे [१० १०६, ११० १] तु अप्पसंखं, दव्वाणं निद्द(द्वि)से संखं ॥ २०० ॥

अश्व द्रव्य अस्प[बहु]संख्याया आनयनोप(पा)यः प्रकारान्तरेण कथ्यते—सक्छां प्रभां गृह्म । बहुसंख्या द्वि-चतुर्थ-वर्गाक्षराः, अल्पसंख्या प्रथम-द्वतीयवर्गाक्षराः । तेषां विद्यमानाभि-घातशुद्ध(द्वा)नामवसि(शि)ष्टसंख्यापिंडं स्थापयेत् । बहुसंख्यानामि विद्यमानाभिघातशुद्धानां संख्यापिंडमवस्थापयेत् । द्वयोरनयोः संख्यापिंडयोयी यत्र सुद्ध्यति तां [प०१०६,पा०२] तत्र सोव(शोध)यित्वा या परिशिष्टा नां(तां) शुन्येन विश्वा द्रव्यसंख्या क्षेया ॥ २००॥

जह चेव दबसंखा, भणिया तह चेव कालपरिमाणं। एकमणसो करेजा, पुबाइतिउ(रिओ)वएसेणं॥ २०१॥

यथैव द्रव्यसंख्याऽभिहिता तथा तेनैव प्रकारेण तस्या द्रव्यसंख्याया[:] कालपरिमाणं कुर्यात् । अनन्यमहानैमित्तिः(त्तिक)पूर्वाचार्योपदेशेनेति । तश्च कालपरिणाम(माणं) कालप्रकरणे यथा वक्ष(क्ष्य)तीति नोक्तमिहेति ।

अन्ये पठिनत 'तहेब कालपिसायणं' यथा द्रव्यस्य कालपिसाणं उपचयापचयं वा प्रति।
यथा पृष्टः(ष्टुः) [प० १००,प० १] आयु[:]प्रमाणमि वक्तव्यम्। तदुच्यते—देवकीं (देविकीं) प्रभां
पिरगृद्य मानसिं(तुषीं) वा सैवाकाशप्रभोच्यते । प्रष्टुज(र्ज)न्मकर्मनक्षत्रसंख्यामिधातशुद्धामेकत्र
संपिंड्य विसो(विंशो)त्तरस्(श)तमध्यात्सो(च्छो)ध्यः । शेषं मध्यः । परमायुरेकांते स्थाप्य ।त[:]
प्रत्येकं गर्भरि(ऋ)क्षसंख्यां मेलयित्वा। स च एकोनविंशत्तमो प्राष्टः। प्रभाव प्रत्येकं यो(या) यत्र "
शुद्धाति तां विशोध्य यत्से(च्छे)षं तत्पूर्वळ्यपरमायुम(मी)ध्याच्छोध्यम् । प्रष्टना(धुर्ना)माक्षरां
स्वकालक्ष्पां गणयित्वा छो(शो)धयेत् । शेषः स्फुटः परमायुःपिंडक इति। [प० १००,प०२]
गतकालपरिज्ञानार्थं उदयनक्षत्रसंख्याभिधातशुद्धां संपिंड्येकत्र द्विगुणं कुर्यादेकान्ते अवस्थाप्य
ततः जन्मकर्मगर्भरी(ऋ)क्षाद्यक्षरसंख्याभिधातशुद्धां संपिंड्येकत्र द्विगुणं कुर्यादेकान्ते अवस्थाप्य
ततः जन्मकर्मगर्भरी(ऋ)क्षाद्यक्षरसंख्यामिधातरितां संपिड्य(ड्या)नन्तरं द्विगुणीकृत्य संख्यां
विश्लोष्य (१) भूयः सकलां नामाक्षरां सो(शो)धयित्वा शेषेण अतीतकाल इति। परमायुःपिंडाद्वि- "
शोष्यः शेषमागाः प० १०८,पा० १ मिनी भवतीति । एवं नैमित्तिकपूर्वाचार्यपदेशेनानत्यमानां
(१ क्यायुक्षसानं) कुर्यादिति ॥ २०१ ॥ तथा लेखाक्षरसंख्यापरिज्ञानार्यम्

अक्खरमीसं दुग(गु)णं, वस्तेयद्यं सदा पयत्तेणं । पणपण्णभागसेसं, तंमि गुणा म(अ)क्खरं जाणे ॥ २०२ ॥

प्रभाक्षराणां या यस्य खरसंख्याऽभिद्धिता तां संख्यां सकलामेकीकृतां विशुणं कृत्या ततो अ वर्गिवित्वा[प॰ १९८, पा॰ २]पुन्छा(प्रस्था)पयेत् । तस्य च प्र(प्र)स्थापितस्य दे किये भवतः । तत्रैका केसाक्षरसंस्यापरिकानिकया, दितीया च वर्गानयनिकया । तत्र त्यूवके(हे)सास(क्ष)रस्य संख्याः किया भण्यते—वर्गिये(र्गिय)त्वाऽङ्कं स्वापिकं प्राकृतविद्यस्य(इयाः) पंचपंकास(क्ष)ता भाषाममहास

यल (छ) दर्ध तत्पृथक् स्थापयेत् । तसिश्च पृथक् स्थापिते पूर्वपिंडीकृत्य (ता) क्षरसंख्यां शोधियत्वा पंचपंचा शतभागावसि (शि) ष्टास्च तंत्रैव क्षिप्ता लेखाक्षरसंख्या भण्यन्ते ।

सो(सा)म्प्रतं कवर्गादिवर्गानयनिकयोच्यते—तत्र पूर्ववर्गित[ प० १०९, पा० १] सवस्थापितं, तस्य पंचपंचाशता भागमपह्र(हा ?) त्य यल (ह) व्यं तत्पृथक् स्थापयित्वाऽवशिष्टस्य चाष्टभि। भा(भी) गेऽपहृते यल (ह) भ्यते तद्वर्गककारादिपदमपरमवशिष्टं, तद्पि ककारादिरेव वर्गः ।
यदा सर्वे शुद्धाति तदा स्वरो लभ्यते । अकारपृथक् स्थापितं यत्तत्सप्ताधिकं यदि भवति तत्
स[म] भिरेव भाजितव्यम् । त(य)दा न सप्ताधिकं तद्भवति तदा तस्यापि ककारादिरेव वर्गः ।
एवं नामसंख्याप्रमाणेन अवर्गान् (नु)त्यादेय (दये)त् मतिमानिति ॥ २०२ ॥

### ॥ इति छेखगंडिकाधिकारः(रे) संख्याप्रमाणं [प॰ १०९, पा॰ २] समाप्तम् ॥

## दिणपक्लमाससंवस्स(च्छ)रक्लरा जे हवंति बहुसंखा । तथ(प्प)इ सं[खा] गुणए, तस्स सनामा हवइ संखा ॥ २०३ ॥

क च ट त प य शाः – दिवसाः । ख छ ठ थ फ र षाः – पक्षाः । ग ज ड द ब छ साः—मासाः । घ झ ढ ध भ व हाः – संवत्सराः । ङ ञ ण न माः – मासाः । दिनपक्षमाससंवत्सरान्यतमाक्षरबा- हुस्ये प्रश्नेऽभिघातं शोधयित्वा दो(ये)षा पि॰ १९०,पा॰ १ मिधिका संख्या दृश्यते तां गणयेत् । ॥ दिवससंज्ञा(ज्ञ)कवर्गस्याधिकसंख्यस्य दिवसैरेवावक्ति(धिः) भवतीति शुभाशुभफछादेशः कार्यः । एवं पक्षाक्षराणां, मासाक्षराणां, संवत्सराक्षराणां चाधिक्य(क्ये) संख्या वक्तव्येति ॥ २०३ ॥

सत्तम-णवमे य सरे, सुक्कदिणे पढम-तितयवग्गे य। बितिययवग्गे दसमे, सरे य पक्खो हवइ बहुले(लो)॥ २०४॥

सप्तमस्वरेण एकारेण, नवमस्वरे[ण] तु उ(ओ)कारेण, क चटत प य शा नां, ग ज ड द ब छ । सा नां उपरिगतेन केवलेन वा स्थापितेन शुक्रपक्षो भवति । द्वितीयो वर्गः – ख छ ठ थ फ र षाः, स्ते(तेन) उ(औ)कारेण च क्रुष्णपक्ष आदेश्यः ॥ २०४॥

> अद्वमसरंमि संवत्स(च्छ)रा ह वगे(गो) य तह य चउत्थंमि । चरिमे धातुस्त्र(स)रेसु य, मासा अणुणासिये य तहा ॥ २०५॥

घ झ ढ घ भ व हा नामन्यतमाधिके प्रश्ने अष्टम[प॰ १९१, पा॰ १]स्तरेण ऐकारेण युक्ते, एका-य वा(एतेषा)मन्यतमाक्षरे केवले चैकारे यत्र यत्रावस्थिते यित्कंचित् पृच्छिति तत् 'संबत्सरेण प्राप्यत'— इति वक्तन्यम् । बहुभिवी इति । चरिमाभ्यां सिबन्दु-विसर्गाभ्यां, च उ ज (उ ऊ अं १), अनुनासिका ङ व ण न माः, एभिरष्टैर्मास्या(सा) आदेश्याः । पूर्वोक्तन्यायेनेति ॥ २०५॥

पढमे य सत्तमसरे, पाडिवओ होइ सुद्धपक्खरस ।

कायक्खरेसु सत्तसु, बितियादी अट्टमी जाव ॥ २०६॥ [१० १११,४॥० २]

प्रथमस्वर अकारः। सप्तमस्वर एकारः। एतद्बहुले प्रश्ने ग्रुक्टपक्षस्य प्रतिपद्भवति। ककार-षहुले प्रश्ने द्वितीया, चकारबहुले तृतीया, टकारबहुले चतुर्थी, तकारबहुले पंचमी, प्रकाराधिके षष्ठी, यकाराधिके सप्तमी, [ शकाराधिके अष्टमी । ] एवं शुक्रपक्षस्य ॥ २०६ ॥ तइए जनमे य सरे, पाडिनओ [प॰ ११२,पा॰ १] होई सुक्रपन्त्वस्स । गायक्खरेसु सत्तसु, णनमादी पुण्णिमा जान ॥ २०७॥

तृतीयसर इकारः, नवमस्वर ओकारः। एतद्बहुले शुक्रपश्रस्य प्रतिपदा भवति। गकारबहुले प्रश्ने नवमी। जकारबहुले दशमी। डकारबहुले एकादसी(शी)। दकाराधिक्ये द्वादशीं। धकारा-धिके त्रयोदशी। लकाराधिके [प॰ १९२,पा॰ २] चतुर्दशी। सकारबहुले पूर्णमासी।। २०७॥

अट्टम-बितिए य सरे, पाडिवओ होइ किण्हपक्स्स । खादक्खरेसु सत्तसु, बितियादी अट्टमी जाव ॥ २०८॥

द्वितीयस्वर आकारः । अष्टमस्वर ऐकारः । एतद्बहुले प्रश्ने कृष्णपक्षस्य प्रतिपद् भवति । स्वकाराधिके द्वितीया । छकाराधिके तृतीया । ठकाराधिके चतुर्थी । थकाराधिके पंचमी । फकाराधिके पछी । रकाराधिके सप्तमी । पकाराधिके अष्टमी । तस्यैव कृष्णपक्षस्य ॥ २०८ ॥ 10

दसम-चउत्थे य सरे, निदि(हि)हे तह य कण्हपाडिवओ । घादक्खरेसु सत्तसु, णवमादी [प॰ १९३,पा॰ १] सोलसी जाव ॥ २०९॥

दशमस्वर औकारः । चतुर्थः स्वर ईकारः । एतद्धिके प्रश्ने कृष्णपक्षप्रतिपद् भवति । धकारबहुले नवमी। झकारबहुले दशमी। ढकारबहुले एकादशी। धकाराधिके द्वादशी। भकाराधिके '' त्रयोदशी। वकाराधिके चतुर्दशी। हकाराधिके अमावास्या। एतास्तस्यैव कृष्णपक्षस्य ॥२०९॥ ।ऽ

पंचमवग्गे पंचम-सरे [य] एकादसी तहा होइ। अणुणासिएसु दोसु वि, सेसा तिहिणो य चत्तारि॥ २१०॥

पंचमो दिखभावः । अतः उभयपक्षस्यापि ग्रुक्ठ-कृष्णाख्यस्य प्राहको मवतीति । पंचम-वर्गप्रतिबद्ध उकारस्ति प० ११३,पा० २]द्वहुले प्रश्ने उभयपक्षस्यापि पंचमी । औकाराधिके षष्ठी । ककाराधिके सप्तमी । व्यकाराधिके अष्टमी । णकाराधिके नवमी । नकाराधिके दशमी । अम्म मकारबहुले एकादशी । अकारः सानुस्वारः, तद्धिके प्रश्ने द्वादशी च त्रयोदशी । अकारः सविसर्गः, तद्वहुले प्रश्ने चतुर्दशी पंचदशी चेति । एतास्त्रिवर्गा द्विस्वभावत्ता(त्वा)देशराणां पश्च-द्वयस्य विद्योगः ॥ २१० ॥

बितिया अणुणासाई, एवं तिहिणो कमेण चत्तारि । दिट्टंमि कण्हपकृषे, एवं तिहिणो य(प)विभागो य ॥ २११ ॥ उक्तार्थे वा अतिदेशार्थकारिका । पूर्वार्ब्धटेष्टे च कृष्णपक्षे ग्रक्कपक्षे च । एवमुक्तन्यायेन तिथीनां प्रविभागः कर्तव्यः ॥ २११ ॥

संवत्स(च्छ)रंमि दिद्दे, बितिए वग्गंमि [प॰ ११४,पा॰ २] जाण हेमंत(तं) । तइयंमि गिम्हकालं, चडले(चडत्थए) पाउसं जाण ॥ २१२ ॥

संवत्सराक्षरे प्रभाक्षराणामादौ दृष्टे द्वितीयवर्गाक्षरे च तस्यानन्तरं अप्रतो दृष्टे हेमंतकालो अ दृष्टन्यः । संवत्सराक्षराः — च झ ढ भ भ व हाः, द्वितीयवर्गाक्षराश्च — ख छ ठ थ फ र पाः । तस्य

संवत्तस्य भूभाक्षराचामादौ स्थितस्य यदा ग ज छ द व छ सा नामन्यत्रमाक्षरोऽनन्तरमेवामतो इत्र्यते तदा श्रीष्मकाळ आदेश्यः । तस्य संवत्तराक्षरस्य आदौ स्थितस्य यदा घ झ द ध भ व हा नामन्यतमाक्षरो दश्यते तदा प्रावृद्धकाळो वाच्यः ॥ २१२ ॥

> पंचमयंमि य वरिसा, वसंतकालं च पढमकादीसु । आयक्खरेसु पंचसु, सरओ सेसेसु चड(उ)थं पि ॥ २१३ ॥

तस्यैव संवत्सराक्षरस्य, प्रश्नाक्षराणामाद्यस्य [प॰ ११५,पा॰ २] इत्व्यं ण तम्म[ना]मन्यतमाक्षरो यदाऽनन्तरमेवामतो दृश्यते तदा वर्षाकाळो(ळः) । तस्यैव संवत्सराक्षरस्य प्रश्नाक्षराणामाद्यस्य अएक च ट इत्येतेषां पञ्चाना[म]नन्तरमेवामतो दृश्यते तदा वसन्तकाळो(ळ)
आदेश्यः । तस्यैव संवत्सराक्षरस्य प्रशाद्यक्षराणामाद्यस्य तप्यभा(शा?) इत्येतेषां चतुर्णां केविन्

गन्यते न द्वाभ्यां यकार-स(श)काराभ्यां तदा प्रथमपंचके 'अ-ए' स्वरद्वयं न गण्यते। क च ट तप्
इत्येते तद् गण्यन्ते । एषां यदाऽनं[प॰ ११६,पा॰ १]तरमेवान्यतमाक्षरो दृश्यते तदा शरत्काळ
आदेश्यः। पौष-माद्यौ हेमन्तः । फाल्गुन-वैत्रौ वसन्तः । वैशास्त-क्येष्ठौ प्रीष्मः । आपाद-श्रावणौ
प्रावृद्धाळः । भाद्रपद-अन्ययुजौ वर्षाकाळः । कार्त्तिक-मार्गशिषौ शरत् । एवं क्रमः । गाथावंधानुकोमतया यथा तथोक्तः ॥ २१३ ॥

पढमस्स पढमतइए, फग्गू चित्तो य दोसु चाईसु । दोस(सु) य कत्तियमासो, मग्गसिरो दोसु चरिमेसु ॥ २१४ ॥

प्रथमवर्गस्य प्रथम-द्वितीय-तृतीये च [प॰ ११६,पा॰ २] अ-ए-क फाल्गुनः। प्रश्नादौ व्यव-स्थितैरि(ऋ)त्वक्षरैरनन्तरोक्तानां त्रयाणां मासाक्षराणामन्यतमो यदा दृश्यते तदा फाल्गुनो मासः। प्रवं क्रमेण चकार-टकारौ चैत्रः। तकार-पकारौ कार्त्तिकः। य-स(श) मार्गशिषः॥ २१४॥

> एमेव सेसयाणं, उदुवग्गाणं पंच चउरो(त्था) य । मासक्खरा उ कमसो, पोसादी जाव अस्सजुज्जो(जो) ॥ २१५ ॥

आ ऐ स छ ठ पीपः । थ फरव माघः । इओ ग ज ह वैशाखः । द व ल स ज्येष्टः । इं ओ घ झ ढ आषादः । ध भ व ह श्रावणः । [प॰ ११७, पा॰ १] उ इ का ण भाद्रपदः । न मः अं शः अश्वयुजः । एवं पीषादिरश्वयुजपर्यवसा[न]मिति । तत्र चतुर्थवर्गाक्षरा ये च वत्सर- अ(रा)क्षराः । पंचमवर्गाक्षराः ह न ण न मा मासाक्षराः । ते मासाक्षराः संवत्सराक्षराणामुपरि- गता अमतो वा व्यवस्थितानां दहंति । दग्धेषु तेषु वर्णाक्षरा मासाक्षरा भवन्ति । तैर्मासादेशः कार्यः । अश्वयुजमासाद्रारभ्य वर्षप्रवृत्तिः, समाप्तिश्च तस्य भाद्रपद्ममसे । एवं मासक्रमः उक्तः । अश्वयुजमासाद्रारभ्य वर्षप्रवृत्तिः, समाप्तिश्च तस्य भाद्रपद्ममसे । एवं मासक्रमः उक्तः । अश्वयुजमासाद्रारभ्य वर्षप्रवृत्तिः, समाप्तिश्च तस्य भाद्रपद्ममसे । एवं मासक्रमः उक्तः । अनेन स्थानास्त्राम् प॰ १९७, पा॰ २ ]-सुखदुःख-गमनागमन-जीवितमरण-नष्टजातकादिषु संस्थया स्वस्था प्रभाक्षरैः कास्र आदेश्वः सुसमाहितेन निमित्ते (त्त)क्षानवं (व)तेति । १९५ ॥

॥ कालप्रकरणं समाप्तम्॥

लामदि(हि)यस्स लामं, विदेख जद्र उत्तरा हु अणिमहया। अहरेसु णत्यि लाहो, जे वि[य] अहराहरा चउरो ॥ २१६ ॥

\*25

[प॰ ११८,प॰ १] अनिभहतीत्तराक्षरपहुले भने प्रष्टुल(र्छा)म आदेश्यः । अवस्यक्षराधिके नास्ति लाभः । येऽपि चाधराधरा[ः] चत्वारः स्वराः प्रागुक्ता[ः] तेऽप्यलामकराः। 'आई ऐ औ' क्तेक्वविकेषु लामो नास्तिति ॥ २१६ ॥

लम्भइ लहं(हुं) सजोणुत्तरेसु[प]रजोणि उत्तरे लाभं।

लब्मइ विलंबियकाले, सपरिके(के)सं [प॰ १९८,पा॰ २] अहएसु ॥२१७॥ ।

चत्तरजीवाक्षरबहुले प्रश्ने अभिषेतमर्थ(थ) श्चिषं छभते खजना[त्], तैरेव जीवाक्षरै-रिधकेषु प्रश्ने उत्तरधात्वश्चरमिश्रेषु उत्तरमूलाक्षरमिश्रेषु वा परश्(स)काक्षाक्षभो वाच्यं(च्यः)। एषामेव जीवधातु-मूलाक्षरा[णा]मुत्तराणामधिकानां आर्लिगिताभिधूमितानां चिरात् परिक्रेशेन वाऽभिभेतार्थमर्थं प्राप्नोति। यतः कृ(कु)तश्चिद्(इ)ग्वेनैवास्ति लाभ इति॥ २१७॥

जह चेव य अभिघाते, तह चेव य उत्तराहरेसुं पि।

धातुस्सरा य चरिमा, [प॰ १९९,पा॰ १] सभावदीहा य अहरहरा ।।२१८॥

शुमाशुमं पृच्छतः अभिघातरा(ता)लिंगिताभिधूमितदग्धलक्षण उत्तराक्षरेणाधरेण आर्छगितो(ते) उत्कृष्टात् सकाशादलपहेशो भवति । प्रष्टुः उत्तराक्षरेणाधरो(रा)क्षरेणाभिधूमिते सत्युरक्ष्टात् सकाशान्मध्यमहेशो भवति । प्रष्टुः उत्तराक्षरेणाधरो(रा)क्षरे दग्वे सत्युत्कृष्टात् सकाशाम्महाहेशो भवति । अधराक्षरेणोत्तराक्षरे आर्छिगिते धर्मादलपदुःखमवाप्रोति । अधराक्षरेणोत्तराक्षरे ॥
अभिधूमिते धर्मं(र्मात् १)मध्यमं दुःखमवा[प०१९९,पा०२]प्रोति । अधराक्षरेण उत्तराक्षरे दग्वे
धर्मान्मह[दु]दुःखमवाप्रोति । एवं शुभाशुमं पृच्छतो वाच्यम् । धातुस्वरो हो 'इ ऊ', चित्रमौ
'अं अः', ङ ञणन माः । स्वभावदीर्घाक्षयः स्वराः 'ई ऐ औ' । इत्येतेषां मध्ये 'ई औ'
अधराधरो(रो) चतुर्थवर्गप्रतिबद्धत्वात् । एते दाह्या दहन्ति, न लामं कुर्वन्त्यविकाः प्रभे ।
दाह्य(ह्या)श्च पूर्वोक्ता एव ॥ २१८ ॥

अहरेसु अत्थि लाहो, जड़ उत्तरवंजणेण अणुवलिओ । अहरवलाणुवलेणं, पुणो(?) भणिज लाभं तु णत्थि सि ॥ २१९ ॥ अह(घ)रेषु लाभः प्रतिबद्धः अपि वादार्थं भवस्यघरेषु लाभो यस्तु[प॰ १२०,पा॰ १]त्तरे-व्वत्तविका भवन्ति । यदा त्वधराः अधरातुवलास्ता(स्त)दा नास्त्येष लाभ इति ॥ २१९ ॥

जइ अक्खरअणभिहया, पण्हे दंसीति उत्तरा लहुआ। तो भणसु रायलाभं, अहराहरसंजुए णत्यि॥ २२०॥

प्रभायां उत्तराः छघवः जीवाक्षराः अनिमहता शुद्धा यदा बहवः, तदा श्वविषयः राज्यार्थिनो राज्यलाभः । शेषवर्णानां यथास्वमर्थलाभो वाच्यः । योनिधि(वि)शेषाचाक्षराणां तथा देश्यम् । 'अधरीधर' इति अधरैः अधरस्वरयुक्तैर्नोस्ति लाभ इति प्रागुक्तमेवेति ॥ २२०॥

लामीम पढमदिहे, [प॰ १२०, पा॰ २] तिबिहं कालं तु निहिसे तस्स ।

अतिगतमेरसं वट्टन्त पंचवननायुमाणेणं ॥ २२१ ॥

कामाविकार प्रवाकम् —काभे अवमं रहे छ(क्रि)वित्रे काक्सपीतमनागतं वर्षमानं व । वर्माणां वरिकामेन निर्दिक्षेत्रसम्बद्धपरि वावा(व)या व्याक्षप्रकारी ॥ २२१ ॥ पहमतइया हु वग्गा, वहंते वितईअ(बियई)ओ अईअंमि । सेसा दोन्नि वि वग्गा, कालंमि अगामिय(य आगमि)स्संमि ॥२२२॥

प्रथमवर्गाक्षरा प॰ १२१, पा॰ १ ]णां क च ट त प य शा नाम्, एतीयवर्गाक्षराणां ग ज व द व छ सा नाम्, अन्यतमाधिके प्रश्ने वर्तमानकालमवगच्छ । द्वितीयवर्गाक्षराणां ख छ ठ थ फ र षा णामन्यतमाधिके अतीतकालवमगच्छ । शेषवर्गाक्षराणां घ झ ढ ध म च हा नाम्, इ अ ण न मा नां चान्यतमाधिके भविष्यत्कालमवगच्छ । यदुक्तं वर्तमानकालाधिके प्रश्ने प्रष्टुव (वं) तेमानकालो (ले)
लाभः । अतीताक्षर् प॰ १२१, पा॰ २ विद्वले प्रश्ने आसीला (१ अतीताला) भः । भविष्यत्कालाधिके प्रश्ने भविष्यति लाभः ॥ २२२ ॥

जा जस्स पुब्रभणिया, जोणी तस्सक्खराइ लक्खेज्जा। तस्सेव वदे लाभं, वा पाविय णिहिसे तेणं॥ २२३॥

या यस्य जीव-धातुमूलानां योनिकक्ता तस्यास्त्रिविधाया यौ (योनेः) प्रभाक्षराणां मध्ये यदा जीवाक्षरा अधिका भवंति तदा जीवं लभ्यत इति [१०१२२,पा०१]प्रष्टावा(ष्टुर्वा)च्यम् । द्विपद-चतुष्पदस्य वा अक्षरानुमानेन पूर्वोक्तक्रमेणैव क्षेयम् । एवं धा(तु)त्वक्षरा यदा बहव[ः] तदा धातुं प्राप्स(प्स्य)तीति प्रष्टुवा(र्वा)च्यः । यदा मूलाधिकः, तदा मूलद्रव्य- मवाप्रोतीति वक्तव्यम् ॥ २२३ ॥

तदा वक्तव्य इति गाथान्तरेणाह –
पण्हक्तवरेसु पढमो, जारिसओ उदिसिज्ज जीवाई ।
तारिसयस्स य लाभो, दायाति य [प०१२२,पा०२] णिदिसे तेणं ॥२२४॥
उक्तार्थेव गाथा ॥ २२४ ॥

पढमाई बंभणाणं, बीओ वग्गो हवइ वेसाणं । तद्दओं य खत्तियाणं, सुद्दाणं सेसया दोण्णि ॥ २२५ ॥

प्रथमवर्गाक्षराणां क चटत पय शा नां अन्यतमाधिके प्रभे बाह्मणसकाशालाभी(हाभ) आदेश्यः। द्वितीयवर्गाक्षराणां ख छ ठ थ फर षाणां अन्यतमाधिके प्रभे वैश्याला(हा)भो वक्तव्यः। कृतीयवर्गाक्षरा[णां] गज इद ब ल सा नामन्यतमाधिके प्रभे क्षित्रियाला(हा)भो वक्तव्यः। शेषअवर्गाणां घ झ ढ ध भ व हानां बाहुल्ये तदा शूद्रा[त्] लाभो वक्तव्य [पू॰ १२३,पा॰ १] इति । इ व ण न मा [नां] अन्यतमबहुले संकरजातीयाला(हा)भ इति । अस्यैव जातीयका उक्ता उक्तं च द्रष्टव्यम् ॥ २२५ ॥

अर्थ(प्पे)वि यणभिह्या, विणया (गिगय ?) वग्गा(ण्णा ?)सवग्गसंजुत्ता । अभिह्यपरसंजुत्ता, णीया (णय) हीणाहियसमा भणिया ॥ २२६ ॥

• अनिभेद्दताः सर्ववर्णाक्षराः तावल्लिं(ल्लिं)गो भवति।तैः प्रश्नाधिके लामो भवति । ये पर-पा(स्प)रमभिन्ननिः। क चटत प यक्ता[स्ते]रुपरिगतैः, घ झ द ध भ व हा नां च ग ज ह द व ल सै

वयरिगतैम(भै)वति । स्व[व]गैसंबोगः । तह्नकुछ त्रमे छामो भवति । ये परस्यरमभिक्रंति । क्र यार्थि १० १२३, पा० २ ]यातिविधिः । आर्कितिताबिकः पूर्वोक्तः । बोऽसौ इता तविभिक्रंतेन कम्मा(र्गाः १) कवावित्संकपया हीना[ः] कवाविर(द)विक्रा[ः] कवावित्समा भवति(न्ति) । पके-(ते १)म अभिम(इ)म्पंते(१) । दीने(१) फळ्डाम[ः] प्रभे समे ईपत्पछं भवति । दृष्टैरिकिक्स(म) फळामावः । पवनेति(भिः) ग्रुद्धशेवैः ग्रुभाग्रुभमण्यमादेश्यम् ॥ २२६ ॥

पढम-तइजा(जो) वग्गे, होइ [प॰ १२४,पा॰ १] सुही दुक्तिवऔं बी[य]-चउत्ये। पंचमए पुण वग्गे, सुह-दुक्ते(क्तं) मज्झिमं तस्त ॥ २२७॥

प्रथमवर्गः-क च ट त प य शाः। तृतीयो वर्गः-ग ज ड द व छ साः। ववामक्षराजां वाहुस्ये सुस्वविवशायां प्रहु[ः] सुस्रकामो भविष्यति सुस्रावान्ति(ति)रित्यर्थः। द्वितीयवर्गः-स छ ठ व फ र पाः। चतुर्थो-घ झ ढ ध भ व हाः। रे(ए)तेषां अक्षराणां वाहुस्ये प्रष्ठादु(ष्टुक)त्यातो [प॰ १२४, पा॰ २] ॥ हेयः। दु(ड)त्या[ता]गमो वा भविष्यतीति । पंचमवर्गो-क व ण न माः। तेषु च [हुक]दुःशं मध्यममवाप्रोति । प्वमसौ सुस्त-दुःसी (सानि १) वा तजाप्वे(प्रो)ति येवं(एवं) वाष्वम् ॥२२७॥

बीय-चउत्था वग्गा, दिहा इच्छंति सुबहु आउं [च]। पंचमओ पुण वग्गो, मभि(जिझ)मआउं सया इच्छे॥ २२८॥

द्वितीयवर्गः — ख छ ठ थ फ र षाः । चतुर्थः — घ झ ढ घ [प॰ १२५, पा॰ १] भ व हाः । पतेकाम । धराणां चाहुल्ये आयु[ः] प्रच्छतः, आयु[ः] प्रच्छु(भू)तं वक्तव्यम् । फलं लाभाविकं प्रच्छति(तः) अल्पं वक्तव्यम् । पंचमधर्गाक्षरा[णां] — क च ण न मा नां चाहुल्ये मध्यमायुः प्रच्छकस्य, लाभप्रभे मध्यमो लाभो वाच्यः ॥ २२८ ॥

उत्तरसरसंयु(जु)त्ता, सबे अप्पाउआ फलमुवेति । [१०१२५, ११०२] अहरस्सरसंजुत्ता, तुह (शिवहुं) इ(य)च्छंति ते आउं ॥ २२९॥

उत्तरस्वराः पूर्वोक्तास्तैः संयुक्ता उत्तराक्षराः प्रथम-तृतीयवर्गीयाः । तद्बहुले प्रभे यदि छाभादिकं फलं पृच्छति तेषां प्रभूतं फलं भवति । येऽप्यायुः पृच्छंति तेषामस्पमायुभैषति(ती)-त्यादेश्यम् । त एवाधिका उत्तराक्षरा अधरस्वरयुक्ता आयुःप्रभे प्रभूतमायुः प्रयच्छंति । फल-प्रभे फलं चारुपं लाभादिकमिति ॥ २२९ ॥

अहव विसण्णो आयुंमि होइ सुद्धेसु काइमाईसु । सत्तण्ह मेसममा(बसा?)दि सरसंजुत्तेसु विबजासी ॥ २३० ॥

पंचवर्गन्यायेन् स(सा)मान्यतः फळं प्रक्छकस्वार्यु १० १९६, पा० १ ) खोक [य] । अष्ट-वर्गन्यायेन छम्मुत्पाद्य आयुर्विभागो नष्टविभागो नष्टजातकमिति वक्तव्यमिति । काद्यादि-सप्तवर्गेषु शुद्धेषु मेषादिराशयः । सप्त कथं १ । प्रशाक्षरं गृद्धा आद्यक्षरं त्यक्तवा द्वितीये 'क च टत प य शा'द्या(दि) वर्गाक्षराणां वर्गान्यतमं शुद्धमात्रारहितं यद् वर्गमध्यं याति दृष्टं स रासि (शि)- अ द्दयादिः । तत्र च वर्गे यदि (यत्रि)मो वर्ण[ः] तति लिसा (क्छा?) शोष्या । वर्द्धा (श्र)को वर्णः । वर्णे बद्दु सो (शो)ध्याः । शुक्समानस्य वर्णप्रमाणेन चद्दु ह्याः शोष्याः । वद्दु (श्रवः १) भेक्य पंचमो रेफः, स-वि शा ।

[प्रम]वर्गस्य क्षकारः, यएतट च [प॰ १२६,पा॰ २]वर्गाश्च वृश्चिकादिकाः । एते स्वराः संतस्त्रवेव कर्वन्ति । एवं खरयुक्ता आद्यंतत्यागेन [बि?] पर्ययो द्रष्टस्यः । एवं वर्ग(र्त?)मानं स्त्रं प्रशास्रौ-हत्पाद्यते । ततः सिद्धाक्षा र राशिरुत्पद्य त्यादः ?) । कर्थ द्वादश स्वरा द्विराणीकृत्यास्याण्याकाक्ष-प्रभया दशकसंख्यया निव्यया गुण्य जातं शतद्वयं चत्वार्दिश्[प॰ १२७, पा॰१]त्यधिकं सिद्धरासि(शिं) स्थाप्य प्रभागतलप्रांशा[म्] विशोध्य शेषभागं ककारगर्भेण काविवगीष्टकगुणेन लब्धं एकान्ते स्थाप्य, रूपमेकं शेषवर्णाकानां यथादृष्टां(ष्टं) स्थाप्य, षष्टिच्छेदं वाऽवस्थाप्य, उपरिवर्णराशिसव-र्क्य(?) बष्टिपंचिम् गुर्(ग्रे)ण्यं तेन भागोपरि राहो[:] लब्धानि वर्षाणि । होषं स्वर्गुणं लब्धा मा-सा[:] वाक्षरद्वयगर्भगुणे दिनानि । 'क च ट त' चतुरक्षरवर्गगुणे [प० १२७, पा • २] घटिकाः । पतद्वर्षीदिक्रमेण स्थाप्य ककारगर्भषड्वर्गगुणाद्विशोध्य प्रच्छकस्य प्रथम-मध्यम-वृतीयावस्यां 👊 विजा(ज्ञा)य धारवादित्रयंथं देयम् । विसो वा अष्टवर्गा ये आद्यन्तपाते षड्वर्गक्षेपोपवतो वा **रुतीयद्**सा(शा)यां 'अ ए क च ट त प य श' वर्ग शोध्यं बाऽव(प)नीयं वा । एवमावृत्त्या **यावत्ति**-(जि १) श्चित्तकाछ इति । यावंतस्य(श्च) पर्याया धात्वादि[ प॰ १२८, पा॰ १ ]तृ(त्रि)कस्य वछाद्यवस्थासु श्रुष्यति(न्ति) प्रक्षिप्यन्ते वा ताबद्वर्णक्षेपाद्योऽप्यसाधाद्योवण्ण(?)साविप बुद्धा पासो देयो बा। एवं पृच्छकस्यातीतः कालः स्फुटः। आगामिकालपरिज्ञानार्थं य एषः अति(ती)तकालः, u पपः चतुष्टयगुणाकारः, गर्भाद्विसो(शो)ध्य वर्षादि । इदानीं तस्माद्याव(ती) दसा(शा) विभागां-सा(शा) प[त]ति तावति(ती) इह क्षेत्राक्षितेषु पात्या । [प०१२८,पा०२] इह श्रेषमार्गाद-बर्गादिस(ग)ण उभययोगे सर्वे(वी) वर्णाग्रमिति (?) ॥ २३०॥

> आउंमि जो वियप्पो, काले देसे य होइ सो चेव। अणुणासिया य सबे, चरिमा सेसा समा भणिया॥ २३१॥

आयुषि यः क्रमोऽभिहितः स एव कालो(ले) वक्तव्यः । उत्तराक्षरैरिधकैः क्षित्रं ल[प्स्य]तीति वक्तव्यम् । अधराक्षरैरुत्तराक्षरान(नुव?)लितैः, दृष्टि(है)रिधकैः स्व(चि?)रेण प्राप्सतीति प्रष्टा वाच्यः । देसो(शो) प्राम-विषयादिलक्षणः । प्रामादिकस्य लाभो भवतीति प्रभे उत्तराक्षरैरिध-कैर्लब्धैः [क्षिप्रं] अधराक्षरैश्चोत्तरानुवलितैः [प०१९९,प०१] स्व[चि?]रेण लाभः । अधराक्षरै-श्चाधिकैर्नात्ति लाभः । अनुनासिकाद्धरिमसंज्ञास्तैः समो लाभः स्वयोनिगुणतुल्य इति ॥२३१॥

#### ॥ लाभगंडिकाप्रकरणं समाप्तम् ॥

इत(तइ)य-पढमेसु य जलं, बीय-चउत्थेसु अप्पपाणीयं। पंचमए पुण वग्गे, णित्थ जलं चेव णायवं॥ २३२॥

प्रथमवर्ग-तृतीयवर्गाक्षराधिके प्रश्ने नास्ति जलमादेश्यम् । या मात्रा [: १] स्ववर्गप्रति-बद्धाः ताभिरप्येवमेवेति ॥ २३२ ॥

• पढम-तइएसु [पर]मा, बितिए मज्झा उ सस्ससंपत्ती । चउ-पंचमए आयरिए (१) णत्थि सस्सं ते(ति) जाणेज्जा ॥ २३३ ॥ प्रथम-तृतीय[प॰ १२९,पा॰ २]वर्गोक्षराधिके सस्यनिष्पत्तिः उत्कृष्टा । द्वितीयवर्गाक्ष-राधिके मध्यमा सस्यनिष्पत्तिः । चतुर्यवर्गोक्षराधिके स्तोकं निष्पयते । पंत्रमवर्गाक्षराधिके स्तोक-मपि नास्ति सस्यम् ॥ २३३ ॥

> पढम-तइयंमि वग्गे, सइत्तणं तह य बीयए असई । चउत्थ-पंचमए वग्गंमि(ग्गे) णत्थि सइ चिय णायबा ॥ २३४ ॥

प्रथम-इतीयवर्गाक्षराधिके प्रभे महती सती होया। द्वितीयवर्गाक्षराधिके प्रभे मध्यमा सती होया। चतुर्थ-पंचमवर्गाक्षराधिके प्रभे सतीरेव नास्तीति निष्पत्त्यभावात् ॥ २३४॥

॥ वर्गस्य [१०१३०, ११०१] गंडिका समाप्ता ॥

आदा पुस्सो [य] महा, हत्थो चित्ता तहेव [साई य]। जिट्ठा [मू]लो एए, इ(दु)अक्खरा अट्ठ नक्खत्ता ॥ २३५ ॥ आद्री-पुष्य-मघा-इस्त-चित्रा-स्वाति-ज्येष्ठा-मूला अष्टी रे(क्र्य)क्षराणि नक्षत्राणि क्रातज्यानि॥ अस्सिणि भरणि तह(य) कित्तिय, रोहिणि फणिदेवया विसाहा य। रेवय सवण घणिट्ठा, तिअक(क्ख)रा णव उ नक्खत्ता ॥ २३६ ॥

अश्विनी-भरणि-कृत्तिका-रोहिणी-अश्वेषा-[बिशाखा]-श्रवण-धरि(नि)**ष्टा-रेयत्य इति नय-**नक्षत्राणि अ(इय)क्षराणीति ॥ २३६ ॥ [प॰ १३०,पा॰ २]

> मिगसिर पुणव(ब)सु बिन्नि, पुबासाढाणुराधजलदेवा । एए पंच वि र(रि)क्खा, चउरक्खरनामया भणिया ॥ २३७॥

मृगसि(शि)रः पुनर्वसुः पूर्वाषाढा अनुराधा शतिभषा एतानि पंच नश्चत्राणि [चतुर-क्षरनामकानि भणितानी]ति ॥ २३७ ॥

भृगदेवा दगदेवा, रिक्ला पंचक्खरा दुवे एते । अष्ट(ज्ज)म-विस्सा छक्कं, सत्तक्खवि(रि)याहिबुद्धी(बन्धु?)या ॥ २३८ ॥ पूर्वाफाल्गुनी उत्तराषाढा द्वे एते डभाव(भेऽ)पि पंचाक्षरौ(रे)। अर्थमदेवता—उत्तराफाल्गुनी, विश्वदेवता—पूर्वाभाद्रपदौ एद्वौ षडक्षरौ । अहिबन्धुः उत्तराभाद्रपदा सप्ताक्षरा ॥ २३८ ॥

> दो[अ]क्खरमादीणं, णक्खत्तग(त्ता?)णं [कमेण ?] ठावेउं । पण्हाइमसेंखाए, [१० १३१, ११० १] णक्खत्तगणं वियाणाहि ॥ २३९॥

द्धाक्षरादीनां नक्षत्राणां सरा(प्ता)क्षरपर्यन्तानां क्रमेण स्थापवित्वा प्रभाक्षराणां आद्यक्षर-संख्ययाऽभिघातशुद्धा नक्षत्रगणमध्या नक्षत्रगणं जानीहि । द्व्यक्षरं व्यक्षरं चतुरक्षरं पंचाक्षरं षडक्षरं सप्ताक्षरं चेति ॥ २३९ ॥

<sup>3 &</sup>quot;गण ठावे वेडवे' इति आदर्शे अष्टपाठः ।

## अघरत्तरक्रमेणं, पच्छा अहरुत्तरेण सद्घाणं । णादुण(दूणं?) तत्रणामं, जाणेजा णामकरणाणं ॥ २४० ॥

अधरा उक्ताः, उत्तरा अप्युक्ता एव । प्रश्नाक्षराणामाद्यवस्थितो(तेन ) उत्तराक्षरणर(रेणा) स्पसंख्या(स्यं) नक्षत्रं क्रेयम् । प्रश्नाक्षराणागा(मा)दिस्थितेन अधराक्षरेण बहुसंख्यं नक्षत्रं क्रेयम् । १ [प० १३१, प० २ ] प्रश्नाक्षरेना(र्ना)माक्षरेवी पूर्वोक्ति[न] क्रमेण वर्गमानीय तेषामुत्तराक्षरे- उत्तराक्षरा उभ्यन्ते । अधराक्षरेरधराक्षरा उज्यवर्गा[ः] प्रतिखब्धाः] प्राप्यन्ते । तैर्नक्षत्रं योजवेदित । अत एव अधररासि(शि)रपि क्रेया ॥ २४० ॥

#### ॥ नक्षत्रगंडिका समाप्ता ॥

तिहि उत्तरेहि वग्गं, उत्तरवग्गेसु [प॰ १३२,प॰ १] पढमयं लहइ । तिहि अधरेहि अधरं, अधरेसु(सुं) य तिजयं लहइ ॥ २४१ ॥

प्रभाश्वराणामादौ यदा त्रयोऽश्वरा उत्तरा मात्राभिरमिहता (मात्रारहिताः?) असंयुक्ता अनिमहताश्व भवंति तदा तेषां य आ[दि]खर(रः) स आत्मीयं वर्गं लभते । प्रभाश्वराणामादौ यदा त्रयोऽश्वरा अधरा मात्रारहिता [प०१३२,पा०२] असंयुक्ता अनिमहताश्च भवंति तदा तेषां यस्तृतीयोऽश्वरः [स] आत्मीयं वर्गं लभते ॥ २४१॥

उभएसुं दोसुं दोण्णि वि एक्केकं चउक्कयं लहइ। वामिस्सेसु वि एकं, पुरिमेसु अणंतरं लहइ॥ २४२॥

प्रभाश्वराणामादी यदा ही उत्तराक्षरी भवतः मात्रारहिती असंयुक्ती अनिमहती च तदी(दा) ती द्वाविप प्रत्येकं आत्मीयं वर्गा [१०१३३,९१०१] छभते। प्रभाश्वराणामादी यदा ही अधराश्वरी मात्रारहिती असंयुक्ती अनिमहती च प्रत्येकं आत्मीयं वर्ग छभते। यदा अधरा(र आ)दी पतितोऽनन्तरम्भ त्य(त)स्पोत्तरः पतितः। य(त?)दाऽऽिंगतािभधूमितदग्ध-छश्चणं अभिधातं सो(शो)धयेद(द्)। निदर्शनम् — सकारस्य गकारेणािंगतस्येका संख्या हसिते। हसितेकसंख्या[क] अकारो [१०१३३,९१०२] भवति। तस्मिन् ककाराच(रश्च)तुर्धवर्मास्तद्वर्गं छभते।
उत्तरानुवितत्वात्तमर्थं उत्तरं छभते। स एव सकार(रो)धकारेणाप्रतोऽवस्थितेनािभधूम्यन्ते(ते)।
अभिधूमितस्य चकारस्य द्वे संख्ये निवर्तेते। एका सकारसंख्या, द्वितीया ककारसंख्या। तत्रैका
स्थाने(न)त्यागेन सकार-चकारादारभ्य चतुर्थपवर्गमाप्नोति। स चा(च) धकारानुवितत्वात् पवर्ग अधराक्षरं प्राप्नोति। यदा अध[र] आदी पतितोऽनंतरश्च तस्योत्तरः पति[तः], तदाऽऽिंगतािभधूमितदम्बछक्षणं अभिभातं शोधये[दि]ति।[१०१३४,५१०१] निद्शेनम्—सकारस्य द्वे
ककारस्य सकारे[ण] चोत्तरेण दम्धस्य तिसः संख्या निवर्तन्ते। कास्तासिसः संख्याः श्वकारस्य संख्या द्वे वेति। स्थानद्वद्वसस्य सकारादारभ्य चतुर्थवर्गं प्राप्नोति। कः पुन[र]सी
अ चतुर्थस्त्रोत्तरानुवितत्वात् पवर्गकतराक्षरा(रं?)प्राप्नोति। एवं एको(के?)न चतुर्थस्य उक्तः।

१ 'आत्मायं पवर्गभं' इति प्रतिगतः पाठः।

अन्वेषासप्तक्षराणां श्वमेष कमो क्रेयः । व्यामिकास्तु संयुक्तक्षराणां यत्र यत्र पतितां आत्म-वर्षं कमते(ग्ते) । तेषां संयुक्ताक्षराणां क आत्मवर्गं उमते ? कि योऽपस्तात् अवहोत्रिद्ध-परिह्(धः ?) । [प॰ १३४, पा॰ २] उच्यते — योऽसायु(बु)पषा(वं)क्षरः । प्रभे पूर्वोक्षरौ यदा द्वाबु-त्तरौ भवतः, मात्रारहितौ असंयुक्ती चेति । तदा हितीयोऽक्षर आत्मीयं वर्गं उमते ।। २४२ ॥

अ च त य वग्गा उत्तर-करणं च हवदि [जइ ?] चउ व[ग्ग]स्स । होदि कमेण क ट प शा, चदुरा णीपं(यं) च णादबं ॥ २४३ ॥

'अ च त या'नां चतुण्णीमक्षराणां बाहुल्ये(ल्यं) यदा प्रश्ने भवि(व) समिहि(ह) तानां तदा वितायां उत्तमकार्थं पृष्ठितीत्वादेश्यम्। लाभप्रश्ने उत्तमो भवतीति वाच्यम्(१च्यः) अ(प्र १) ष्टा। 'क ट प शा'नां चतुर्णीमक्षरा [१० १३५, प० १]णां प्राचुर्ये यदा प्रभाक्षरेषु दृश्यते अनभिद्दतानां तदा वितायां नीचकार्यं पृच्छतीति वक्तत्यम् प्रष्टा। लाभप्रश्नेऽस्पलाभक्ते भविष्यतीति ॥ वक्तत्यम् । 'अ च त या' उत्तरकरणसंक्रकम् । 'क ट प शा' अधरकरणसंक्रम् ॥ २४३ ॥

संजुत्तमसंजुत्तं, आलिंगियमादियं अकचटा दी। उच्चारिजादि कमसो, अणुपुत्तीए करणमेदं॥ २४४॥

प्रश्ने येऽक्षरास्ते संयुक्ता [असंयुक्ता] वा आलिंगिता [अ] मिधूमिता दग्धा वा, अ क च ट त प [य] शा येऽक्षराः पंचचत्वारिंशत् [प॰ १३५,पा॰ २] तेषां क्रमोचारणं आतुपूर्विति भण्यन्ते(ते)। अ आतुपूर्विकम उच्यते। 'अ क च टा'दीनामष्टानां वर्गाणां क्रमोचारणं आतुपूर्विकम उच्यते। विप-र्यासोचारणं अनातुपूर्विकरणमिति । एतावानेव, नात्र कश्चिद् विशेषः। प्राप्तिस्तु वर्गाणां अन्यतःका(०न्यका॰?) रिकयोच्यते।। २४४।।

[पढ]अं(मं?)तिल्लचउक्के त प य श वग्गे वि पावए जेण । एवं अना[णु]पुद्यीकरणं छहं मुणेयदं ॥ २४५ ॥

प्रथमवर्गस्य 'अ कि प॰ १३६,पा॰ १]च टत प य शा'ख्यस्य अन्य(न्त्या)क्षराश्चत्वारः 'त प य शा' एते यथा प्राप्नुवंति वर्गाणां तथा वर्णे (यि) प्यान्युपरिष्ठा[त्] । यच तद्वर्गः (गीः) विक्ठोन्नेन अनानुपूर्व्या प्राप्नुवंति । वर्गाः—कवर्गः चवर्गः टवर्गः शवर्ग मि(इ)ति । अनानुपूर्व्या षष्ठं करणं क्षेयमिति । अ क च टत प य शा इत्यत्र पूर्वाः—'त प य शा' इत्येषानुपूर्वीक्रम इत्यर्थः । एषामेव विपर्ययोचारणं अन्योन्य(॰नानु)पूर्वी [कमः] । प्राप्ति (पश्चात् १) क्रम इत्यर्थः । ॥ [प॰ १३६,पा॰ २] पंच करारण्य (करणानि प्र १)तीतानि । त्र (त्रि)षूत्ररेषु वर्गः प्रथमकरणम् । एवं त्र (त्रि) प्रथमेष उत्तरेषु दितीयम् । अभयत उत्तरो द्वौ तृतीयम् । ध(ए)केन चतुर्थं अभ्यते चतुर्थंकरणम् । व्यामिश्रेयु (धुं) केरेको वर्गः छभ्यत इति पंचमं करणम् । यद्वा व्यामिश्र एकेन चतुर्थंमस्यांतर्गतं चतुर्थोऽयं भेदः । अनुपूर्वी चवारणकरणं पंचमम् । अनानुपूर्वी षष्ठं करणमिति ॥ २४५ ॥

अणिमहदा संजुत्ता, पढमं पावंति अप्पणो [प॰ १३७,पा॰ १] वग्गं । आर्छिगिया य तत्तो, इसंति एकेक्झयं ठाणं ॥ २४६ ॥

उत्तरा अनिभिद्धता येऽसराः प्रभादी अन्यतमेऽपती वा त एवासंयुक्ती(का) यदा रहयन्ते तदा ते प्रथमवर्गाः स(स)वर्गे प्राप्तुवंति। यदा त्वाङिंगिता असंयुक्तात्र तदा एकस्थानहासेन हसे

(हासं १) प्राप्तुवंति । निद्र्शनम्-[ककारः] खकारेणालिंगितश्चकारं प्राप्तुवं(प्रो)ति । एवं चकारः ह(छ?)कारेणालिंगितः ढ(ट)कारं प्राप्तुवं(प्रो)ति । तथा गकारो [प॰ १३७,पा॰ २] चकारेणाभिष्मितः जकारं प्राप्तुवं(प्रो)ति । जकारः सकारेणाभिष्मितः डकारं प्राप्नोति । एवं चकारो ड(क १)
कारेण दग्धः ककारं प्राप्नोति । एवमन्येऽपि [वर्गा]क्षराः संयुक्ता हितीयादिवर्गान् प्राप्नुवंति ।
हितीयवर्गप्रहणेन हितीयोऽक्षर उच्यते । त एव संयुक्ता आर्छिगिताः स्थानद्वयह्नसि[त]स्वात् ते
तदा वृतीयं स्थानं टवर्गं प्राप्नो(प्रुवं)ति। एवं गकारोऽपि संयुक्तो यदाऽऽिहंग्यते तदा [प॰ १३८,पा॰ १]
वृतीयं वर्गं प्राप्नोति । एवं संयुक्ताभिधूमिताश्चतुर्थो(र्थम् १) दग्धाः पंचममिति ।। २४६ ।।

### सद्वाणमुवेति दढा, बत्तीसं एत्थ होति संयो(जो)गा । हस्सा य संति कमसो, चडवग्गकमेण एकेकं ॥ २४७ ॥

ख्था[न] मुच(मुपय १) नित दग्धाः । तत्र सरा(प्रा१) क्षरसंयोगेमा(ना) लिंगिता मिधू मितदग्धसंयोगेन च द्वात्रिंस(शत्) संयोगा भवन्ति । तानुपरि निर्वर्णयिष्यति । अष्टौ वर्गाः संयुक्तालिंगितदग्धा मिधू मिता इत्येते चतुर्भिर्विक [प॰ १३८,पा॰ २] ल्पैर्गुणिता द्वार्गुस (त्रिंश) द् भवति (न्ति) ।
लिंसा (हसिता) येऽक्षरास्ते आलिंगितास्ते द्वितीयं स्थानं प्राप्नुवंति । अभिधू मिता[ः] तृतीयम् ,दग्धा[ः]
चतुर्थं स्थानं प्राप्नुवंति । एतच निदर्शनेन पूर्वशेषा (षं?) वर्णितमितो (त उ?) कम् । अनंतरगाश्यानुसारेणास्थायमर्थः - 'हस्सा लहंति कमसो' चतुर्थवर्गक्रमेणेति एकेकं वर्गं प्राप्नुवन्ति । संयोगस्य [प॰ १३९,पा॰ १] च प्रक्रांतत्वात् 'अइएओ' एते चत्वारः हस्यमहणेन स्वरा गृद्धान्ते । तत्र
अकारः प्रभावौ अन्यत्र वा निरुपहतः अवर्गमेव प्राप्नोति । ककारोपरिगत इकारः कवर्गं प्राप्नोति ।
चकारोपरिगत एकार[ः] चवर्गं प्राप्नोति । टकारोपरिगतः ओकारः टवर्गं प्राप्नोति ।। २४७ ।।

बितिय-चउत्थो पंचम-छट्टो अण्णेसु लहदि [१० १३६,११०२] आदेसा। लभदि अ चरिम चउक्को, तकारमादीस(सु?) एक्केकं ॥ २४८ ॥

द्वितीय आकारः, चतुर्थ ईकारः, पंचम [उकारः, षष्ठ] ऊकारः । एते चत्वारः खरा अन्यवर्गाक्षराणामुपरि प्राप्नुवंति । के ते अन्यवर्गाक्षराः ? 'त पय शाः' । तत्र तकारस्थोपरिगत आकार[ः] तवर्गं लभते । पकारस्थोपरिगत ईकारः पवर्गं लभते । [प॰ १४०,पा॰ १]यु(य)कार उकारेण युक्तः प(य?)वर्गं लभते । शकार ऊकारेण युक्तः शवर्गं प्राप्नोति । शकारश्चरिमस्तत्रास्तीति अत्य पय शाः' चतु (त्वा)रोऽपि चरिमसं शाः । अत प्वानि (वास्मिन् ) चतुके (क्वे) हस्ताणां स्वराणां संयोगेन तत्प्राप्नोति (प्राप्ति) कक्ता ॥ २४८ ॥

अणुवलिया तिहदा वा, जुत्ता पुत्तावरेण एकेकं। एस सराण णिवेदो(सो), ककारमादी[सु] त(व)ण्णेसु ॥ २४९ ॥

अनुवितश्च्य आिंगितवापि(ची) । अनुविति द्विधाः—उत्तरान(नु)वितिता अधराअनुविति । तत्र अधराक्षर उत्तरस्वरसंयुक्त उत्तरान(नु)वितिश्व(सब्शः ?) । यद्वर्गसंविदिन
स्वरेणाक्षरो युक्तस्मिन्नेव च वर्गो [प॰ १४०,पा॰ २]उत्तरान(नु)वितिरवादुत्तराक्षरं स्वमते ।
स्वरा[णा]मपि मध्ये त्व(त)मेव स्वरमुत्तरं प्राप्नोति । उत्तराक्षरोऽप्यधरस्वरयुक्तो अधरानुवितिन
संज्ञः । यद्वर्गसंवंधी(धि ?)तेन स्वरेणाक्षरो युक्तस्मिन्नेव वर्गो अधरानुवितित्वाद्वयराक्षरं स्वमते ।

जह चेत्र सरवसेसो (त्रिभागो ?), ककारमादीसु घं(वं)जणेसुं पि । एमेव [वि] रई(इ)यद्दो, णिरंतरं जाव [उ] हकारो ॥ २५० ॥

एवमेव कर्तन्यो निरंतरं ककारादारभ्य यावत् हकार इत्येष वर्गळब्ध्यर्थं स्वरिक्षागो विज्ञातन्यो न्यंजनेषु । अयमर्थः पूर्वगाथयाऽभिहित इति नोक्तः ॥ २५० ॥ [प॰ १४२,पा॰ २] एवं अनानुपूर्वो(वी)प्रपंचेन षष्ठं प्र(?)करणम् ॥

जो य सराण विभागं, देसेदि य सत्तमो य सो करणो । एमेव वंजणाणं, विभावणो अहमो होति ॥ २५१ ॥

उक्तार्थातिदेशार्थं गाथेयं पठिता । षष्ठमुक्तमनानुपूर्वीकरणम् । अनन्तरं खरयोगाद्वर्ग-रूब्धिवक्ता । असौ खरविभागो नाम सप्तमं करणम् । संयुक्तासंयुक्तविकरपेन वर्गप्राप्तिरित्यष्टमं व्यंजनविभागो नाम प्र(?)करणम् ॥ २५१ ॥

दंसेति सव[गा]क्खर-संजोगं [प॰ १४३,पा॰ १] जो य सो हवे णवमो । प्रवग्गक्खरसंजोयं, दंसेदि य दसमऔं करणे ॥ २५२ ॥

स्वर्गाक्षरसंयोगेन नवमं करणम्। इदं यथा भवति तथा पूर्वगुक्तम्। परवर्गाक्षर-संयोगा[तृ] दशमं करणम् । परवर्गाक्षरसंयोगोऽपि पूर्वाभिह(हि)त एव । अनयोः करणयो-येषाक्षरस्राभ[ः] तथोपरि वर्णयिष्यामः ॥ २५२ ॥

> अह उत्तराणुविलया, हस्सा उ लहंति हस्समन(न)यरं । अहरेणऽवि हम्मंता,[१० १४२,११०२] तेसिं चिय वग्गमण्णयरं ॥ २५३ ॥

अधराक्षरा उत्तराक्षरैरालिंगिता इस्तवर्गं अन्यं छभन्ते । निवर्शनं यथा — सकारः ककारेणार्किंगितो दग्धः कवर्गं प्राप्नोति, तस्मिश्चोत्तराक्षरम् । एवमन्ये(न्य)वर्गेभ्योऽक्षराः प्राप्नुवन्ति ।
इत्तराक्षरा अधराक्षरे[ण]अभिद्दन्यमाना छन्धवर्गेऽधराक्षरं प्राप्नुवन्ति । यथा ककारः सकारेणाछिंगित[ः] चवर्गे अधराक्षरं प्राप्नोति, अधराजुबिकतत्वात् । अथवा चास्या गाथाया अन्यथा ॥
[प॰ १४४,प० १] व्याख्यानम् — अधरस्वरा उत्तरेईसिः स्वरैरतुविकता इस्यस्वरमेवान्यतमं छमन्ते।

<sup>†</sup> अन्नाद्वों ३-४ पंक्तयो विनदाक्षरा कम्बन्ते ।

अनुवितमेव लम्य(भ)न्ते (१) उत्तरा इस्ताः (१) 'अइएड' इसेते अघरेण खरेणाभिवृत्यमाना अघरमेव खरं अनुवितमित्रअव(न्त) इति ॥ २५३ ॥

## एवं अहर चउके, आइल्लो पच्छिमो व एमेव । चउ तिय एकं कमसो, हस्सेसु हवंति आदेसा ॥ २५४ ॥

अनानुपूर्वीमंग(गी)कृत्य अधरचतुष्कं 'कटपशाः'चत्वार आद्या भण्यन्ते । [प॰ १४४,पा॰ २] अथवा पश्चाद्भवन्तीति पश्चिमाः 'कटपशाः' । ककारः अकारवर्गश्च(स्प १) पश्चिमो भवति । एवं ने(के)यम् । एतदन्यतमाधिके प्रश्ने मध्यमलाभ आवेश्यः । 'अ चत्र सां आद्याः । उत्तराः तदन्यतमाधिके प्रश्ने उत्कृष्टलाभ आदेश्यः । एषां 'अ चत्र या'नां मध्ये अकार—चकारिधके प्रश्ने उत्कृष्टो लाभ आदेश्यः । एषां(वं) 'कटपशा'नां मध्ये पकार-श्वकारिधके । प्रश्ने अध्मलाभ आदेश्यः ॥ २५४ ॥

## जह चेव सरिनवेसो, भिणओ तह चेव वंजणेसुं पि। एमेव [वि]रइयबो, णिरंतरं जाव उ हकारो॥ २५५॥

अथवाऽस्य(स्या)गाथाया विस्तरेण स्वरव्यंजनवि[प॰ १४५,पा॰ १] भागेनाक्षरोत्पादनं प्र-स्तारचतुष्ट्यं पंचवर्गीये तत्र प्रथमतरं यथा - तिर्थक् चतुर्देशगृहकाणि अर्ध्वं [न]व च। ा एवं विरच्याक्षरन्यासः—अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः । अ । एवमेषा प्रथमा पंक्तिः । इ क का कि की कु कू के के को की कं क: । उ । प्रथमाया अधः द्वितीया। उ । च चा चि ची चु चू चे चे चो चो चं च: । तृतीया। ऊ। टटा टिटी दु दू टे टै टो टो टंटः । टय ऐ। चतुर्थी। ए। ती तुत्ते ते तो तो तंतः । तता ति । छ । पंचमी । ऐ । पुपू पे पे पो पो पंपः । पपा पि पी । ऊ । षष्टी। ओ । युयू ये ये यो यो यं यः । यया यि यी । ए । सप्तमी। औ । [प॰ १४५,पा॰ २] » दो हो हो हो हो हा हा हा हा ही ही हा हा । अहमी । अंधः ओ औ ऐएऊ उई इआअ। इ। नवमी। एवमेता नव पंक्तयः अधोऽधः स्थाप्याः । एवं यथा पंचवर्गेषु दर्शितस्तद्भवन्येऽपि-'ख छ ठ थ फ र ष । ग ज ह द ब ल स । घ झ ढ ध भ व ह ।' इसेते ऋमेणालिख्य पंचवर्गी[याः ?] वंचप्रस्तारा दर्शनीयाः। एकैकस्मिन्प्रस्तारा(रे आ?)दौ अक्षरं रुद्वा प्रस्तारे तदा(द)व**लोक्याक्षरत्रय-**त्राप्तिः विज्ञा(के)या, इति । कथं ?[प॰ १४६,पा॰ १] प्रभारौ ऊर्द्धाधस्तिर्यग्मात्रा(त्र?)मक्षरमवको<del>ण्य</del> " ऊर्द्धमात्रे ऊर्द्धगण्याक्षरं गृह्यते। यथा गौरित्यस्मिन् दृष्टे उपरिष्ठात् स्वरसंख्यया पते त्रयाणां त्रवाणां द्शमस्य दशमस्य [अ ?]धरःवादौ ककारस्य गजविलुलितक्रमो यथा-सा दी, के, प्रे ओ औ अं अः इत्यादि । एवं सिंहेन विपर्ययः । अय(त्री) मात्रयाधस्ताह्याः । तिर्यक्करणद्वयप्रयोगतो खामी वंक्तव्य इति। "जो उ सराण[प॰ १४६,पा॰ २]विभागं दंसेदी" तीता(तो?) गाथास्वर्विभागो दर्शनो(शितः !) । पूर्वस्य प्रस्तारस्य किंचिद्विशेषेण लिख्यते – तिर्थय(ग् ) द्वादश गृहाणि ऊर्द्धमास्तौ » (मष्टी) द्रष्टव्यानीति। न्यासः-अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः। प्रथमा पंक्तिः। अस्याधस्तात् -कं का कि की कु कू के के को को कं कः [प॰ १४७, पा॰ १]। क। एवा द्वितीया। अस्वाधस्तात्-चि ची ं चु चू चे चे चो चो चं चः। च चा। अस्याधस्तात्-टी दु दू दे है हो हो ढं हः।[ ह हा हि ]। अस्याधः-तुत्ते ते तो तो तं तः । तता ति ती । अस्याधस्तात्-पूपे वे पो पौ पंपः । पपा पि पी पु । अस्याध-स्तात्-ये ये यो यो यं यः, य या यि यी यु यू । अस्याधस्तात्-हो हो हो हो हा हा । [प॰ १४७, प॰ २] [स सा शि शी हु सू से] एवं विरच्य(च्या)क्षरप्रहणं सिंधा(हा)वलोकित-गजविल्ज(लि)तकरण-इयन्यासेन ऊर्द्वाधिक्वर्यस्मात्राकल्पनयाऽक्षरत्रयस्य पूर्ववत् । एवं पंच प्रस्तारान्या(ण्या)लिस्य-(स्त)नीयानि 'क स ग घा' इत्यादिभिरिष वगैरिति ॥ एवं स्वरविभागो दर्शितः ॥ २५५ ॥

"एमेव वंजणाणं, विभावणो अटुमो करणो" ॥ [प॰ १४८,पा॰ १]स च प्रथमखरपंकिरहितो छिल्यते — अत्रापि पंचवर्गीये पंचेव शेषकमः समानाक्षरप्रहणं चेति "दंसित सवगावस्तर-संजोजं" । गाद्या । खवर्गाक्षरं संयोगकरणमुपरिष्टाद् प्रन्थेनैवाभिधास्यति । छभते ककारो गुरुः । कोऽसौ १ स(ख)वर्गमित्यादिना इति । "परवगावस्तर" इति । तत्र संयोगोऽनेकधा [प॰ १४८,पा॰ २] स्ववर्ग-संयोगः, परवर्गसंयोगः, अद्धाकान्तसंयोगमि(ग इ)ति । अत्रैव ककारो छभत इति दर्शयिष्यति ।

# एगादीया कमसो, एकोत्तरवड्डिया मुणेयबा ।

अधरेसु य आदेसा, एस समत्तो सरविभागो ॥ २५६ ॥

इदानीं प्रागुपन्यस्तसप्तमस्वरिवभागकरणचक्रव्यतिरिक्तविशेषाक्षरोपलब्ध्यर्थमाह—'एका(गा)दीया' इति । य एते द्वादश स्वराः । एते एकादिका एकोत्तरवृद्ध्याश्च(च) । स्थापना अत्र ।
[प॰ १४९,पा॰ १] अपरे श्चा(चा)देशाः । अक्षरलव्धरादेशः । वर्गलव्धिर्वा । न केवलमघरस्वरेषूत्तरस्वरेषु च । कथं १ अकारः प्रभादो अनिमहतासंयुक्त अकारवच(प्रश्च?) नवसंख्यो(ख्या)काकारं भित्त्वा अकार अष्टापगमे ककारमेव लभते । तन्मध्ये उकारः पंचसंख्यः तवर्गं "
लभते । एवं आकार(रो) द्विसंख्यचकारं लभते । अधस्तादशमं भित्त्वा अष्टाय(प)गमे च
ककारमेव । मध्ये तु ऊकारी(रः) षद्(ष्ठ)पवर्गं लभते । एवं त्रयाणां [प॰ १४९,पा॰ २] त्रयाणां
प्राप्तिदृष्टच्या । एवं स्वरविभागः । उक्तः सप्तमप्रस्तारः प्रपंचेनेति ।। २५६ ।।

उत्तरसु(स)राणुवलिओ, लहइ ककारो ककारमेवन्नं। अहरभिहओ खकारं, सेसा पुदावरेणेकं॥ २५७॥

यदुक्तमादौ व्यंजनविभागाष्टमः करणमिति । तस्माद्यं लघुतरः प्रयोगः । उत्तरस्वराः, के ? 'अइए उ' एषामन्यतमानां ककारो युक्तः कवर्गे उत्तराक्षरं प्राप्नोति उत्तरानुवलितत्वाम् । एवमन्येऽप्युक्तराक्षरा अनिमिहि(ह)ता उत्तरस्वरयुक्ता उत्तराक्षरं स्ववर्गे लभते । अधरस्वराः, के 'आई ऐओ' इसे [प०१५०,पा०१] तेषामन्यतमेन ककारो युक्तः चवर्गे अधराक्षरं प्राप्नोति । शेषाः पूर्वाक्षरेणैकं लभन्ति । उत्तरानुवलितो(तः) अधरानुवलित इति पूर्वापरमुक्यते । एवम- मन्येऽप्यक्षरा द्रष्टव्याः ॥ २५७ ॥

#### ॥ व्यंजनिकागोऽष्टमः समाप्तः॥

बीओ पढमेण तमं, गुरुओ चत्तारिमो तइजेण। सेसा सकायगरुया, वम्मे वम्मे भवे तिण्णि॥ २५८॥

हितीयोऽश्वरः प्रथमेन [प॰ १५॰,पा॰ २] युक्तो गुरुर्भवति। यथा 'क(क्ख)'। चतुर्थोऽश्वर- अ स्तृतीयाश्चरेण युक्तो गुरुको यथा 'ग्ध' इति । शेषाः स्वकायगुरुणा(काः) 'वग्ने वग्ने हवश्' तिण्णि वर्गे वर्गे त्रयस्त्रयो(यः) 'क गा इ' इत्येष क्रमः प्रतिवर्गे द्रष्टव्यः ॥ २५८ ॥

अणुणासिया य जुज्जइ, आदिल्लचउक्कए सवग्गस्स । सत्तदृमो य कमसो, सका(का)यगरुआ मुणेयबा ॥ २५९ ॥

अनुनासिका ङ व ण न माः, ते युज्यन्ते आद्यचतुष्केण वर्ग (व्सवर्गेण?) यथा-इ इ इति । इत्र व्य व्य व्य व्य व्य । एट एठ एड एड । न्त नथ न्द न्ध । स्प म्फ म्ब म्भ । सप्तमी यकारः । अष्टमो(मः) शकारः । इत्येती स्व-स्वकायगुरु(रू) झेयो । [प॰ १५१, पा॰ १] यथा 'ट्य इश' इति ॥ २५९ ॥

## पढमो तदियं वग्गं, विदिओ य चउत्थयं चउत्थो य। पंचमओ पुण णिचं, चउत्थया यादए वग्गं ॥ २६०॥ [प॰ १५१,पा॰ २]

|    |    |     |    |      | _ |
|----|----|-----|----|------|---|
|    | अ  | भा  | इ  | ई    | I |
|    | 3  | 2   | Đ  | B    | ۱ |
|    | ड  | ऊ   | प् | ऐ    | ı |
| 19 | 43 | Ę   | 9  | દ    | ĺ |
|    | ओ  | औ   | अं | अ:   | I |
|    | •  | • • |    | 0.50 | ١ |

प्रथमवर्गस्तृतीयवर्गी(र्गं) तृतीयवर्ग(र्गो) द्वितीयवर्गं च प्राप्ततः (प्राप्नोति) । द्वितीयो वर्गश्चतुर्थवर्गं लभते । चतुर्थः पंचमं प्राप्नोति । पंचमो वर्गश्चतुर्थं प्राप्नोति । किमत्र कारणमित्यत्रोच्यते-च(ख?)कार-स्याप्रतो यदा ककारो दृश्यते तदा तेन ककारेण खकारो(र) आर्टिगित इत्येका(कां) संख्या(ख्यां) त्यक्तवा खकार[ः] ककारो [प॰ १५२,पा॰ १] ९ १० ११ १२ न भवति। गकारस्यामतो यदा खकारो दृइयते तदा तेन खकारेणा-

स्टिंगित इत्येकसंख्या(ख्यां) त्यक्त्वा स गकार[:] लकारो भवति । घकारस्याप्रतो यदा खकारो **दृइयते तदा तेन खकारेणाभिध्मित इति द्वे संख्ये हृसित्वा घकार[ः] खकारो भवति । ङकारो**  धकारेणाव्रतः स्थितेन यदा आलिंग्यते तदा एका(कां) संख्यां त्यक्त्वा ङकारो घकारमापद्यते। एव-मन्ये[षु] वर्गेष्वपि ये आलिंग्यन्ते अभिधूम्यन्ते वा आकारास्तेनैवाभिहितक्रमेण द्रष्टव्याः ॥२६०॥

#### ॥ खवर्गसंयोगकरणं समाप्तम् ॥ [प॰ १५२,पा॰ २]

## परवगगक्खरगरुआ, पढमं पावंति अप्पणो वग्गं। अणुविता[श्या]भिहता, लभंति पुद्यावरेणेकं ॥ २६१ ॥

परवर्गा[क्ष]रगुरवः प्रथमं प्राप्नुबन्द्यात्मनो वर्ग इ(मि)ति । यः उपर्यक्षरः स आत्म-वर्गा(र्गा)प्रतिबद्धाक्षरं रूभते। के ते प[र]वर्गाक्षराः ? ते उच्यंते। 'स्त आदा हु' इत्येव-माद्या क्रेयाः । अनुबिहतशब्दः आर्छिगितपर्यायः । [प॰ १५३, पा॰ १] खकारेण यदा ककार आर्छिग्यते तदा आर्छिगितत्वात् एका संख्या हति(हसित)त्वात् ककारः चकारत्वं प्राप्नोति । चवर्गप्रतिबद्धाक्षरं च लभते । घकारः खकारे [ण?अ] भिधूमिय (य) सिधूमितत्वात् द्वे संख्ये इसि तित्वाति सप्य(घ)कारः खकारमापद्यते । खकारप्रतिबद्धाक्षरं च प्राप्नोत्येवमन्येऽपि । **र(क)कारो** जकारेणामतो[ब]श्थितेन [प॰ १५३, पा० २] दहाते । दग्धे सति संख्यात्(...?)षञ्चखकारं छमते । सकारप्रतिषद्धाक्षरं च प्राप्नोत्येवमन्येऽपि आर्लिगिताऽभिधूमितद्ग्धाः स्वर्गप्रतिषद्धाक्षरं प्राप्तुवंति पूर्वा(वं)पर्यायेणेति । आर्लिगिताभिधूमितद्ग्धं च द्रीयन्ति ॥ २६१ ॥

#### ॥ परवर्गसंयोगकरणं समाप्तम् ॥

सीहाविलोविउ(वलोइओ) पुणो, दुआदि कमसो बहुविया(हा?)देसो । संयो(जो)गवियप्पेणं, पावंति [य] लोयणेणं वा ॥ २६२ ॥

'अइएओ' इत्येतेह्व(तैर्ह्व)स्वस्वरे(रै)श्चतुर्भिर्युक्ताः 'कचटतपयशा'द्याः पंच वर्गाः सिंहावछोकितन्यायेन आत्मनो [प॰ १५४, पा॰ १] यः उपर्यक्षरोऽनन्तरं स(तं) प्राप्नुवन्ति । 'आ ई ए औ' इत्येतेवी(तैर्दी) र्घस्वरैश्चनुर्मियुक्ताः 'क चटत पय शा' याः पंच वर्गा गजविलुलितन्यायेन आत्मनीव(ऽध)स्ताद्यः अक्षरोऽनन्तरः तं प्राप्तवन्ति। निदर्शनं च — ककारो हसस्यरयुक्तः अकारं प्राप्नोति। चकारोऽपि ककारं प्राप्नोति। एवं सर्वत्र सिंहावलोकितन्यायेन द्रष्टव्यम्। दिष्ट्यरयुक्तः ककारश्चकारं प्राप्नोति। चकारो दीर्घस्वरयुक्तः टकारं प्राप्नोति। टकारोऽपि [तकारं प्राप्नोति।] तकारोप्य(ऽपि)[पकारं] प्राप्नोत्येवं पंचवर्गप्रतिबद्धाक्षरा [प० १५४,पा० २] गजविलुलितन्यायेन इष्टव्य(व्या) इति।। २६२।।

पत्तो वि परं ठाणं, आइह्रं यं पुणो पलोएइ। सिंहावलोइकरणं, एयारसमं मुणेयवं॥ २६३॥

प्राप्नोति(प्रोऽपि) परं स्थानं तस्मात्परस्थानात् पूर्वं यस्मादालोकयति तथाभिहितं सिंहाव-लोकितकरणं एकादशमं भवति । सिंह्आतिकान्तं पश्यतीति ॥ २६३ ॥

॥ सिंहावलोकितकरणं समाप्तम् ॥ [प॰ १५५, पा॰ १]

लोएइ पुद्यभणियं, करणो गयविलुलिओ महा भणिओ। सूरकरविपर(पवि?)हो, गउ व सरपाणियं सरए॥ २६४॥

छोलयति पूर्वोक्तं गजविलुलितमहाकरणोऽप्रिमं अक्षरं पश्यति ख(सू)रकराहतो गज इव सरसिकालं(शरत्काल?) इव अप्रिममक्षरं पश्यति । छोलयत्यन्विषतीति वाक्यार्थः ॥ २६४ ॥

चत्तारि मूलवत्थुणि, वहं(हवं)ति म(ग)यविलुलियस्स करणस्स । सरवंजणेण[प॰ १५५,पा॰ २] कमसो, सवग्ग-परवग्गजोए य ॥ २६५ ॥

चत्वारि मूलवस्तूनि भवन्ति गजविलुलितस्य करण[स्य] । स्वरवस्तु, व्यञ्जनवस्तु । व्यञ्जनवस्तु । व्यञ्जनवस्तु । व्यञ्जनवस्तु । स्वर्गसंयोगवस्तु, परवर्गसंयोग[व]स्त्विति ॥ २६५ ॥

तत्थ सरवत्थु तिविहो, संकड-वियडा य मीसया चेव। पढमाण विवि(ति)य तिह(इ?)या, चिरमाणं आदिमा पक्खा ॥ २६६॥

तत्र खरवस्तु त्रिविधः । संकटं, [प०१५६,पा०१] विकटं, संकटविकटं चेति । प्रथमाः 'क चटत पय शा'स्तै (द्विं)तीयानां 'ख छ ठथ फ र षा'णामुपरिगतैः संयोगः । 'ग ज छ द ब छ सा' 'ध झ ढ ध भ व हा'नामुपरिगतेख(तैश्च)संयोगः । चरिमा 'ङ व ण न मा'स्तैः सर्वेषा-मेवाक्षराणां छपरिगतैः संयोगश्चेति सूत्रम् ॥ अथवाऽस्था गाथाया अन्यथा व्याख्या छ (कि)यते— " 'तत्थ सरवत्थु प० ५५६,पा०२] तिविहो'' इति।संकटाः 'अ इ ए उ अं'। विकटाः 'आ ई ऊ अः'। संकट-विकटाः 'ओ ऐ औ'। पंचवर्गीयो(या) वर्गा अपि। प्रथम-तृतीयो संकटो । द्वितीय-चतुर्थो विकटो । पंचमः संकट-विकट इति ॥ 'पढमा विदियाण चरिमा' इत्यत्र खरेषु प्रथम-द्वितीयो 'अ आ', चरिमो 'अं अः'। एषां तुल्यता। कथं श अकारस्य अनुस्वारः सपक्षत्वात् संकट एव भवति। अकार-विसर्जनीयो द्वादशमः स्वपक्षः, अतो विकटोऽयम् । सपक्षता परस्परं मैत्री- अभाव इति ॥ २६६॥

आइल्लाणं दोण्हं, सब्वे वि सरा हवंति सरिपक्खा । [प॰ १५७,पा॰ १]
पंचम-चउत्थ-णवमा, होइं(हों)ति इकारस्स सरपक्खा ॥ २६७ ॥
आद्यौ द्वौ खरौ 'अ आ' तयोः सर्वे खराः भवंति मित्राणि । पंचम उकारः, चतुर्ये ईकारः, नवम ओकारः । इस्रोते त्रय इकारस्य मित्राणि ॥ २६७ ॥

अट्टम-दसमा दोण्णि वि, एते सत्तमसरस्स सरिपक्खा । एकारस-बारसमा, छट्टो हवंति उकारसरिपक्खो(क्खा) ॥ २६८ ॥

अष्टम ऐकारः, दशम औकारः । इत्येते हो सप्तमस्वरस्य एकारस्य मित्राणि । एकादशम-स्वर[ 'अं', द्वादशमस्वर] 'अः' षष्ठस्वर ओ(ऊ)कारः । एते त्रय(श्व) उकारस्य मित्राणि । ऐकारोकाराणं, दुविहा [प० १५७,पा०२] दिही उ होइ नायबा । जइ उत्तराणुवित्या, लहंति तो संकडा एदे ॥ २६९॥

ऐकारस्य औकारस्य च द्विविधा संज्ञा संकट(टा) विकटा चेति। प्रयोजनसुपरिष्टाद्व-क्ष्यति। 'अइए उ' इत्येते स्वराश्चत्वारः संकटसंज्ञाः। एतैक्प[रि]गतैः 'क चटत प य शा'चाः पंचवर्गाक्षराः संकटसंज्ञा भवंति। एतैरेव संकटस्वरै प०१५८,पा०१]र्युक्तानां अक्षराणां विद्यमानाभिघाते शोधिते सति योऽक्षर उत्पद्यति संकटविधिना लभ्यत इति संकट-असंज्ञा। २६९॥

> अधरबलेण य वियडा, उत्तरअहरेण मिस्सया होति । अहरुत्तरेण वि(?)सेसं, लक्खेज बलाबलविसेसं ॥ २७०॥

'आई औ' इत्येते त्रयो विकटसंज्ञाः । एतैर्युक्ताः 'क चटतपयशा' चाः पंच [प॰ १५८, पा॰ २]वर्गः(र्गाः?) संकटसंज्ञा भवन्ति । एतैरेव विकटस्वर्रेयुक्तानां अक्षराणां विद्यमानाभिष्याते । शोधिते सति योऽक्षरः प्रश्ने आकारयुक्तः स आिलंगितत्वात्स्वरसंख्यया द्वितीयवर्गं प्राप्नोति । यथा ककार आकारेणालिंगितो द्वितीयवर्गं प्राप्नोति । ( †यथा ककार आकारेणालिंगितो द्वितीयवर्गं प्राप्नोति । तिस्मिन्यथपरानुवितत्वाद्धराक्षरम् । स एव ककार इकारयुक्तेन द्वते । दग्धः स वर्गे मिश्रांतस्वरसंख्यया तवर्गं प्राप्नोति । तवर्गे अत्तरानुवितत्वादुक्तराक्षरम् । एभिः स्वरेस्ट(क्ति)भिरन्येऽप्य[प॰ १५९, पा॰ २]क्षराः पूर्वोक्तन्यायेन द्रष्टव्याः । 'ऊ पे औ' इत्येते त्रयः संकट-विकटसंज्ञाः । एतैर्युक्ताः पूर्ववर्गी[याः] पंच संकटविकटसंज्ञा भवन्ति । एतैः संकटविकटेयुर्युक्तेकां अक्षराणां अभिघाते शोधिते सित संकट-विकट-प्रकारेण योऽन्योऽक्षरो लभ्यते स संकट-विकटसंज्ञः । आिलंगिताभिष्मितद्ग्य-लक्षणवर्गवापित्रः पूर्वाभिद्द(हिंशीता । लक्षयेत् बलावलविशेषमिति । येऽक्षरा आिलंग्यन्तेऽभिष्ट्रस्यन्ते द्वान्ते वा लेगाम् प॰ १६०, पा॰ १]भिघातशुद्धानां या(यः) संख्याधिको भवति स बलीयान् तेनादेशः कार्यः ॥ २०० ॥

<sup>†</sup> छेखकप्रमादात् आदर्शे द्विरुक्तः पाठोऽयम् ।

```
जो य इकारो(रे) गमओ, इ(ई)कारम्मि वि वियाण सो चेव ।
       जो ए(य उ?)कारे गमओ, क(ऊ)कारे हवइ सो चेव ॥ २७१ ॥
     इकारल ईकारस च इयोरिका श्रीतिसाद्बहुले प्रश्ने 'श्रीतिमें भविष्यतीति ?' पूच्छन्तो-
(तोऽ)िल प्रीतिरित्यादेश्यम् । ए(उ)कारस्य [ककारस्य] च द्वयोरिल प्रीतिस्तद्बहुले प्रश्ने 'प्रीति-
रनेन सह मे भविष्यतीति ?' चिन्ता(न्त)यतोऽस्ति प्रीतिरित्यादेश्यम् ॥ २७१ ॥ [प॰ १६०,पा॰ २] ।
       ककारे जं वुत्तं, छट्टे एयारसे य बारसमे।
       होइ सरे तं सबं, सबत्थ बलाबलिवसेसो ॥ २७२ ॥
     उकारस्य उकारेण अकारेण च सानुस्वारेण सबिसर्गेण च संह प्रीतिः । उकाराधिके प्रभे
एषां स्वराणामन्यतमे दृष्टे प्रीतिं पुच्छतोऽस्ति प्रीतिरिति वाच्यम् । बलाबलविशेषश्च दृष्टव्यः ।
अनिभहतो अलियां (बलीयान्) अभिहतो दुर्बलः । प्रथमो भेदः खरवस्तु ॥ २७२ ॥
     इदानीं [प॰ १६१, पा॰ १] व्यंजनविभागकरणस्यादेशं कुर्वनाह-
       जो चेव पुद्दमणिओ, संजोओ वंजणाण परि(य वि?)भाओ।
       सो चेत्र इहं सबो, गयविलुलियवत्थुए बीए॥ २७३॥
     य एव पूर्वोक्तव्यंजनानां स्वराणां च संयोगविभागस्तस्याक्षरोत्पत्तौ उपरिष्टाद वर्णयस्य-
(यिष्य)ति गजविलुलितन्यायेन । एवं द्वितीयो भेद्(दो) व्यंजनविभाग उक्तः ॥ २७३ ॥
       लहति ककारो गरुओ, सवग्गयं(ग्गिय?) खकारसंजुओ च-वगां।
       अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेइ ट-तवग्गं(ग्गे) ॥
       लभति गकारो गरुओ, सवग्गयं(ग्गिय?) घकारसंजुओ प-वग्गं।
       अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेइ य-स-वग्गं(ग्गे) ॥
     लल(भ)ति चकारो गरुओ, [प॰ १६१,पा॰ २] सवग्गयं छकारसंजुओ ट-वग्गं।
     अणुणासियसंज्ञतो, कमसो पावेइ त-प-वग्गे ॥
                                                                    (₹)
       लहइ जकारो गरुओ, ज(स)वग्गयं झकारसंजुओ [य]वग्गं।
       अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेइ स-क-वग्गे ॥
                                                                    (8)
       लहइ टकारो गरुओ, सवग्गयं ठकारसंजुओ त-वग्गं।
       अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेइ प-य-वग्गे ॥
                                                                    (4) z
       लहइ डकारो गरुओ, सवग्गयं [१० १६२,११० १] ढकारसंजुओ स-वग्गं।
       अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेइ क-च-वग्गे॥
                                                                    (६)
       लहइ चकारो गरुओ, सवग्गयं थकारसंजुओ प-वग्गं।
      अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेइ य-स-वग्गे ॥
                                                                   (v)
      लहइ द्कारो गरुओ, सवग्गयं धयारसंजुओ क-वग्गं।
      अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेइ च-ट-वग्गे ॥
                                                                   (८)
```

प्रभव्याकरणाख्यं

लहइ पकारो गरुओ, सवग्गयं [१० १६२,११०२] फकारसंजुओ य-वग्गं। अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेइ स-क-वग्गे ॥ लभइ य(ब)कारो गरुओ, सवग्गयं ह(भ)यारसंजुओ स(च)-वग्गं। अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेइ ट-त-वग्गे ॥ (१०) लहद्ग ष(य)कारो गरुओ, सवग्गयं रयारसंजुओ स-वग्गं। अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेइ क-च-त्रग्गे ॥ (११) लहइ लकारो गरुओ, सवग्गयं वयारसंजुओ ट-वग्गं। अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेइ त-प-वग्गे ॥ (११) लभइ स(श)कारो गरुओ, सवग्गयं स(ष)कारसंजुओ क-वग्गं। अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेइ च-ट-वग्गे॥ लहइ सका[प॰ १६३,पा॰ १]रो गरुओ, सवग्गयं हकारसंजुओ त-वग्गं। अणुणासियसंजुत्तो, कमसो पावेइ प-स(य)-वग्गे ॥ चतुर्दशानामपि गाथानां स्ववर्गसंयोगवस्तुप्रदर्शकं प्रस्तारसुपद्शेयन्नाह — तिर्यक्चतुर्दश-गृहाणि, ऊर्द्ध सप्त कृत्वा प्रथमा पंक्तिः । क, क, कख, च, ङ्क, ट, त, गा, ग, गघ, प, ङ्क, य, " स(श) ॥१॥ अस्याधसात् - च, च, चछ, ट, ख्र, त, प, जा, ज, ज्झ, य, ख्र, स(श) क ॥२॥ अस्याधः – हु, ट, हु, त, ण्ट, प, य, डू, ड, डू, स(श), ण्ड, क, च ॥ ३ ॥ [प॰ १६३, पा॰ २] अस्याधस्तात् – त, त, रथ, प, न्त, य, स(श), इ, द, द्ध, क, न्द, च, ट ।। ४ ।। अस्याधः – प्य, प, प्फ, य, म्प, स(श), क, ब्ब, ब, ब्भ, च, श्र(म्ब), ट, त ॥ १ ॥ अस्याधः – य्य, थ, थे, स(श), यें, क, च, छ, छ, त्व, ट, छँ, त, प ॥ ६ ॥ अस्याधः – इश, श, इष, क, स(शें), 20 च, ट, स्स, स, सह, त, सँ, प, य ॥ ७ ॥ यथा श्रुतिरेवाक्षरलिबधिरिति ॥

[गाथाचतुर्दशकानुसारेण कोष्ठकमिदं स्थापितम्-]

| <del></del> | <del></del> |             | - 3 |     |            |   |           | **** |            |     | 7 3        |          |          |
|-------------|-------------|-------------|-----|-----|------------|---|-----------|------|------------|-----|------------|----------|----------|
| ₩.          | <b>8</b> 6  | <b>क्</b> ख | ঘ   | *   | ટ          | स | रग        | ग    | ग्घ        | प   | <b>#</b>   | य        | श        |
| 4           | च           | <b>4</b> 53 | ट   | 7   | त          | q | জা        | ज    | उद्द       | य   | <b>34</b>  | श        | <b>₹</b> |
| £           | 2           | ઢ           | त   | ण्ट | प          | य | \$        | ₹    | ¥          | • श | ण्ड        | <b>क</b> | q        |
| ₹           | ব           | स्थ         | प   | न्त | य          | श | इ         | द    | ब्द        | क   | <b>ह्द</b> | च        | 3        |
| ष्य         | प           | च्फ         | य   | म्प | হ্য        | क | <b>डब</b> | ब    | <b>≅</b> भ | ঘ   | Ŧđ         | ट        | ध        |
| स्य         | य           | र्थ         | হা  | य   | <b>a</b> p | च | 8         | ल    | ल्ब        | 2   | *          | त        | प        |
| इश          | श           | इव          | क   | शॅं | অ          | ट | स्स       | स    | स्ह        | त   | सँ         | प        | य        |

एवं तु सभावत्था, लहंति अह अणुवलामिघाएणं । दिहा पुदावरओ, लहंति तो णंतरं वग्गं ॥ २७४ ॥

एवं तु खभावत एव प्रसारेण लिब्धिकका। प्रभाक्षराणामधरधातु(रातु?)विलितत्वाचाक्षरं लक्षयेत्। उत्ति[१०१६४,५१०१]रान(न्)विलितत्वाच आलिंगिताभिधूमितदग्धाच तमेवाक्षरं यथोकं यथा लक्षयेत्। पूर्व्या(क्षि?)क्रमेण पूर्वोक्ताभिधातसु(शु)क्षेन आलिंगितत्वादनन्तरं वर्गं लभते। अभिधूमितत्वात् द्वितीयवर्गम्, दग्धत्वात् तृतीयं वर्गं यथा प्राप्नुवंति तथा पूर्वोक्तम्। खरवर्गा- क्षरसंयोगवस्तु तृतीयम्।। २७४।। इदानीं चतुर्थो भेदः — [१०१६४,५१०२]

परवग्गक्खरगरुया, अ(ज)त्तियमित्तेहि पण्ह आइल्ला। ते सबे पत्तेयं, पढमं पावंति संठाणं॥ २७५॥

प्रभाक्षराणां मध्ये यावन्मात्राः परवर्गाक्षरगुरवो हत्र्यन्ते तेषामुपरि अक्षरो यः स । प्रत्येकं प्राप्नोत्यात्मनो वर्गम् । उत्तरानुविकतत्वात् उत्तरं, अधरानुविकतत्वाद्धरमिति ॥ २७५॥

सेसा सकायगरुया, सबे वि लहंति अप्पणो वग्गं। सेसाण वि एस कमो, सव(ब)त्थ बलाबलविसेसो॥ २७६॥

स्वकायगुरुव(रवः) सर्वे [प॰१६५,पा॰१] यथा प्राप्तुवन्त्यात्मनो वर्ग तथा उक्तमेव। रोषाणामेष क्रमः । रोषप्रहणेनालिंगिताभिधूमितदग्ध(ग्धा) भण्यन्ते । ते यथा स्व[व]र्गं प्राप्तु- ॥ वन्ति तथा पूर्वमेवोक्तम्। सर्वत्र बलाबलविरोषो द्रष्टव्यः । इत्यभिहन्ता बलीयानी(नि)ति ॥२७६॥

## ॥ चतुर्भेदं गजबिल्जुलितं समाप्तम् ॥

पण्हाइमसंखाए, जाणिजा तंमि वग्ग एकेकं। नामक्खरं तु लब्भइ, एवं से[से]सु वि कमेणं॥ २७७॥

प्रभाविमस्याक्षरस्य वाऽनवि(भि)हतस्य या संख्या तया नामा[प॰ १६५,पा॰ २]क्षरसंख्या । से एवानभिहतः स्ववर्गाक्षरं छभते । एवं येऽपि तत्राविष्ठष्टा अभिहतास्तेऽपि स्ववर्गाक्षरं छभने एवं।। २७७॥

जत्थऽहुगाइरित्ता, हवंति तत्थऽहुयं विसोहेत्ता । जं तत्थ हवइ॰ सेसं, तं भिंद्रा(?)णामक्खरवग्गे ॥ २७८ ॥

प्रभाक्षराणां निपतितानां यदा एभ्यो अक्षरेभ्योऽभि(ति)रिक्ता [अ]क्षरा भवन्ति तदा तेषां या संख्या साऽँडवाक्षराष्ट्रकमध्ये शोधियत्वा अष्टमिभा(भी)गमपहृत्य छण्धावति(शि)ष्टाष अद्वी वर्गी छभ्येते । [प०१६६,पा०१]कवर्गादिगणनया च तो गण[िय]तव्यो । उत्तराक्षरबहुले प्रभे उत्तराक्षरो छभ्यते । अधराक्षराधिके प्रभे अधराक्षर इति ॥ २७८ ॥

एवं तु सभावत्थे, कीरइ णामक्खराण उप्पत्ती । अणुवलिहा(या)भिहया वि य, पुदावरवग्ग एकेकं ॥ २७९ ॥ प्रभाक्षराणां मध्ये ये अक्षरा अनिभहताः स्वभावस्था उच्यन्ते तैः स्वभावस्थैरात्मीयवर्गाणाम(र्गानामा)क्षराणामुत्पत्तिक्केया । कथं ? उत्तरा(रः) सन् उत्तराक्षरं प्राप्नोति, अषराक्षरोऽपि
अधराक्षरम् । [प० १६६, पा० २]अभिहतप्रहणेन आर्छिगिताभिधूमितद्ग्धा मु(उ)च्यन्ते । तेष्वभिहतेषु अभिधातसंख्या शुद्धशुद्धशेषेषु यस्मिन् यस्मिन् वर्गे ते शुद्धशेषाः, तस्मिन् तस्मिन् वर्गाश्वराः प्राप्नवन्ति । पूर्वापर्यं चार्छिगिताभिधूमितद्ग्धलक्षणमेष संख्याकरणं नाम ॥ २७९ ॥

#### अट्टयवग्गस्स भवे, गुणयारो सेसयाण एकेकं।

परिहायंतं कंमसो, [प॰ १६७, पा॰ १] चरिमो एकेक्सओ सरिसो ॥ २८०॥ स्वराणामष्ट्रभिर्गुणाकारः । 'क ख ग घ डां' सप्तमिर्गुणाकारः । 'च छ ज झा(झ) चां' पश्चिर्गुणाकारः । 'च छ ज झा(झ) चां' पश्चिर्गुणाकारः । 'ट ठ ढ ढा (ढ)णां' पंचिर्मिर्गुणाकारः । 'त थ द [घ] नां' चतुर्मिर्गुणाकारः । 'श ष स हा'नां एके(के नै) च गुणाकारः । प्रशाक्षरस्वरसंख्यापिंडमेकीकृत्य प्रशा [प॰ १६७, पा॰ २] क्षराणामादौ अक्षरो यस्तदुक्तवर्गसंख्या ९ संगुण्याष्टामिर्भागे कृते छ ब्धशेषा च कवर्गादिवर्गो होयः । निद्र्शनं यथा — तावत्प्रशाद्यक्षरः ककारवर्गप्रतिबद्धः । तत्प्रतिबद्धस्व(अ) सप्तसंख्यागुणाकारः । तस्मात् प्रशाक्षरपिंडं सप्तिर्गुणयेत् । [प॰ १६८, पा॰ १] यदा प्रशादौ स्वरो दश्चयेते ततो(दो)क- स्वराष्ट्रगुणकारेण प्रशाक्षरसंख्यापिंडं गुणयेत् । यदा प्रशाक्षरो हकारः तदा तद्वर्गप्रतिबद्धेकसंख्या प्रशाक्षरसंख्यापिंडं गुणयेत् । एवमन्येषामिष प्रशाक्षराणामुक्तगुणकारेण प्रशाक्षरसंख्यापिंडं गुणयेत् । प्रसंगेनोक्तमनु(मु)[प॰ १६८,पा॰ २]मेवार्थमुपरि गाधया प्रनर्वणियिच्यति ॥ २८०॥

पण्हख(क्ख)रा उ सबे, आइम-गुणकारसंगुणा काउं। वग्गद्वएण विभाए, सेसाण(णा)मक्खरुप(प्प)त्ती॥ २८१॥

प्रभाक्षराणां निपतितानां यदादौ उक्तस्वराष्ट्रगुणकारेण गुणयेत्। सर्व-प्रभाक्षरसंख्या-पिंडं(डे) यदा आदौ स्वरा(रो) नास्ति तदा आद्यक्षरस्य संबंधी ओ(यो) वर्गः तस्य गुणकारः तेन गुणयेत्। अष्टभिः भागेऽपहृते छ(च्धा)वसि(शि)ष्टा(ष्टः) च-वर्गो होयः। ये वर्गा छब्धा-स्तेषामुत्तराधरक्रमेण अक्षरोत्पत्तिर्ह्मेया॥ २८१॥ [प॰ १६९,पा॰ १]

पत्तेयं पत्तेयं, एवं पण्हक्खरेसु सब्वेसु ।

णियगुणकार(रे?) गुणिए, अट्ठविहि(ह)त्ते हवइ वग्गो ॥ २८२ ॥ प्रशाक्षरिवंडसंख्यामुक्तनिजगुणाकारगुणितं(तां) भाजयित्वा अष्टाभिर्यञ्चव्धं तस्य शेषाच पूर्वं तद्वर्गो क्षेयः । पूर्वगाथाया(यां?) नितरामेतद्[वि?]वृत्तं न पुनः विस्तरेणाख्यातम् ॥ २८२ ॥

चिताए मुद्दीए, णामे णक्खत्त सुमुणि(मिण)संखाए ।

अट्टविभाए छेत्ते, काले लेहक्खरेसुं च ॥ २८३ ॥

चिंतायां मुष्टो नाम्नि नक्षत्रे स्वप्ने चाद्यक्षरसंख्यया नामाक्षरसंख्या होया। [प॰ १६९,पा॰ २] अष्टामिर्मागे । 'अष्टविभागे क्षेत्रे' इत्येतदुच्यते — पूर्वाऽऽप्नेयी याम्या नैर्ऋती वारुणी वायच्या कोवेरी ऐशानी — इत्यष्टविभागं क्षेत्रम् । तत्पूर्वविहितप्रक्रमेणा(ण) काळप्रमाणं वक्तव्यम् । छेखा- क्षराम्च प्रभाक्षरैः पूर्वाभिह(हि)तक्रमेणैव विशेषाः ॥ २८३ ॥

20

अण्णेसु एवमाइसु, कज्रेसु जहिंहि(च्छि १)एसु सबेसु ।
गुणकारं काऊणं, अहापि १०००, पार १]विहत्ते हवह इच्छा ॥ २८४ ॥
अन्येष्वेबमादिषु कार्येषु यथेप्सितेषु प्रशाक्षरसंस्थापिंडमाचस्ररवर्गाश्वरसंस्थया गुणयित्वा
अष्टविभक्ते वर्गो सम्यते । तमेव पूर्वोक्तमर्थं वर्णितवाम् ॥ २८४ ॥

#### ॥ गुणाकारप्रकरणं समाप्तम् ॥

पंचण्ह वि वग्गाणं, जस्स य वग्गस्स पण्हमादीए । वग्गक्खरं पईसइ, तंमि हु णामक्खरं [प॰ १००, पा॰ २] वग्गे ॥ २८५ ॥ पंचानामपि वर्गाणां 'क चटत पय शा'द्यानां यस्य वर्गस्य प्रभादौ अक्षरोऽनभिद्दतो दृश्यते तस्मिन् वर्गे एको नामाक्षरो छभ्यते ॥ २८५ ॥

एवं तु सहावत्थे, बलाबल-विसेसओ जहा पुत्तं । एवं विपक्ख(क्क)राणं, गमओ संपक्ख(क्क)राणं च ॥ २८६ ॥

स्वभावस्थाः प्रभाक्षरा अनिमहतास्तेषु बलाबलिवेशेषेण यस्मिन्[प॰१७१,पा॰१] वर्गे ते अक्षराः प्रतिबद्धास्तान् वर्गान् प्रति लभन्ते । विपनस्व(त्क)राः, के १ अधराक्षराः । संपत्कराश्ची-त्तराक्षराः । उत्तरैकत्तराक्षरा लभ्यन्ते । अधराक्षरैरघराक्षरा इति ॥ २८६ ॥

वग्गक्खरंमि दिहे, तत्तो वग्गक्खर(रा) पवत(त्त)न्ति । पढमं तइयं छहं, नवमं च तहक्खरं जाणे ॥ २८७ ॥

वर्गाक्षरा इति । त एव प्रभाक्षरा उच्यन्ते । तेभ्यः प्रभाक्षरेभ्यः वर्गा[प॰ १७१, पा॰ २]-क्षराणामुत्पत्तिर्क्षेया । ये वा प्रथम-कृतीय-पष्ट-नवम-प्रभाक्षरा अनिमहता भवन्ति तदा ते स्ववर्गप्रतिबद्धाक्षरं प्राप्नुवन्ति ॥ २८७ ॥

#### ॥ उत्तराधरानी(णी)ति विभागप्रकरणं समाप्तम् ॥

णामक्खराण एसा, पयडी णामाण चेव य पहाणा । तह करणमाइयावि य, पंच य नामा भवे इत्थ ॥ २८८ ॥

नामाश्वराणामेष समावी वर्णितप्रधानः। तथा करणमात्कागृ(प्र)हणेन पंचयत्वारिशदक्षरा भण्यन्ते । तेषामपि पंचिमः प्रकारैः अक्षरा छभ्यन्ते आर्छिगितामिधूमितदग्धोत्तराधरैः॥२८८॥

णवमा १० १७२, ११० १ हिमेसु एकेकयं तु एकं उरेसु(रस्स १)संठाणं । एमेव य कंठाणं, सत्तद्वमएहि सह यो(जो)गो ॥ २८९ ॥

उरस्य(स्थाः), कंठ्याः, जिह्नामूलीयाः, ताल्य्याः, [मूर्क्कताल्य्याः ?], दंत्याः, ए(ओ)क्याः, अनुनासिकाः, मूर्क्कत्या इति नव स्थानानि वर्णानाम् । तत्र नामान्या(?)मूर्कक्याः, तेषामन्यतम आर्किगितः यदा तदा अनुनासिकानां मध्ये अक्षरं लभति । अनुनासिकानामन्यतम आर्किगितः नि॰ शा॰ ९ ओष्ठा(ह्या)नां मध्येऽक्षरं छभते । ओष्ठा(ह्या)नामन्यतम आर्छिनितः, [दन्तानां मध्येऽक्षरं छभते ?] दन्तानामन्यतम आर्छिनितः मूर्बताछव्यानां मध्येऽक्षरं छभते । मूर्षताछव्यानाः मन्यतम आर्छिनितः ताछव्यानां मध्ये पि १७०१७२,पा०२ ऽक्षरं छभते । दरस्यानामन्यतम आर्छिनितः मूर्धन्यानां मध्येऽक्षरं छभते । २८९ ॥

पंचम-चउत्थयाणं, जीहामूलेहि होइ सह जोओ। ताल्हाणं जोगो, पढम-तइजोस दोसं पि॥ २९०॥

मूर्ब्रन्यानामन्यतम अभिधूमितः मूर्ब्रतालव्यानां मध्येऽक्षरं लमते । अनुनासिकानामन्यतम अभिधूमितः दन्त्यानां मध्येऽक्षरं लभते । ओष्ठ्यानामन्यतम अभिधूमितः मूर्ब्बतालव्यानां
मध्ये [प॰ १०३,पा॰ १]ऽक्षरं लभते । दंत्यानामन्यतम अभिधूमितः तालव्यानां मध्येऽक्षरं लभते ।
मूर्ब्बतालव्यानामन्यतमः अभिहतः जिह्नामूलीयानां मध्येऽक्षरं लभते । तालव्या अभिधूमिताः
कंठ्यानां मध्येऽक्षरं प्राप्नुवन्ति । जिह्नामूलीया [अ]भिधूमिता चरस्थानां मध्येऽक्षरं प्राप्नुवन्ति ।
कंठ्यानामन्यतम अभिधूमित(तो) मूर्बन्यानां मध्येऽक्षरं लभते । चरस्थानामन्यतम अभिधूमित
[प॰ १०३,पा॰ २]आनुनासिकानां मध्येऽक्षरं प्राप्नोति । चत्तरा चत्तरमेव, अधरा त्व(स्त्व)धरमे(वे)ति कममंगीकृत्य स्था(अस्मा १)भिक्तका न्यु(न १)गाथानुरूपमिति ॥ २९० ॥

बि-तिय-चउत्थेहि समं, संजोगो होइ मुद्धतालाणं। पंचम-चउत्थएणं, जोगो वग्गाण दन्तेहिं॥ २९१॥

मूर्बन्यानामन्यतमो दग्धो दन्त्यानां मध्येऽक्षरं प्राप्नोति । अनुनासिकानामन्यतमः
[प०१०४,पा०१] दग्धो मूर्बन्यानां मध्येऽक्षरं प्राप्नोति । ओष्ठ्यानामन्यतमो दग्धः ताल्यानां
मध्येऽक्षरं प्राप्नोति । दन्त्यानामन्यतमो दग्धः जिह्नामूलीयानां मध्येऽक्षरं लभते । मूर्बताल्य्या
" नामन्यतमो दग्धः कंड्यानां मध्येऽक्षरं लभते । ताल्यानामन्यतमो दग्ध उरस्थानां मध्येऽक्षरं
लभते । जिह्नामूलीयानामन्यतमो दग्धः [प०१०४,पा०२] मूर्बन्यानां मध्येऽक्षरं लभते । कंड्यानामन्यतमो दग्धः अनुनासिकानां मध्येऽक्षरं लभते । उरस्थानामन्यतमो दग्धः ओक्ष्मानां मध्येऽ
ऽक्षरं लभते । उत्तराक्षरेकत्तराणि लभ्यन्ते । अधराक्षरेश्चा[धरा]क्षराणि[इति] क्रममंगीकृत्योकम् । न गा[था]नुक्रपम् ॥ २९१ ॥

उट्टाणं पुण यो(जो)गो, पंचम-छट्टेहि होइ वग्गेहिं। छट्टेण सत्तमेणं, जोगो अणुणासियाणं च ॥ २९२ ॥ कममंगीकृत यद्भिह(हि)तं तथैव व्याख्यानं अर्थतो गाथेयमिद्धि न कृत्ता(विकृता) ॥२९२॥ सत्तहमेहि दोसु वि, मृढणा(मुद्धण्णा?)णं [प॰ १०५,पा॰ १] तहेव सो यो(जो)गो। वग्गे वग्गे एवं, तिण्णि हु णामक्खरा पढमे ॥ २९३॥

भार्लिंगितत्वादेकमक्षरं रुभते। अभिधूमितस्वाद् द्वितीयं, दग्धत्वाचृतीयमक्षरमिति । एषा-याम(एवोऽ?)पि गाथार्थः व्याख्यातः । अतो न विद्युत इति ॥ २९३ ॥

सो(सा)हाविहा य एवं, पयडीए पढमओ हवइ णामं। उत्तरमहरचउके, बलाबलविसेसओ बिइए॥ २९४॥

मनाखराणां मध्ये येऽहरा अनिमहताले खमावतः प्राप्तवन्तिं आत्मवनिति (नै तै)नीम-निर्देशः कार्यः। उत्तरका प॰ १०५,पा॰ १ लिक इति 'अ चत या' निर्दिश्यन्ते। अधरपतुष्क इति 'क चटत व य का (कट प शा ?)नां' निर्देशः। 'अ चत या'नामन्यतमस्य 'कट प शा'नामन्यत-मौडमतो यदा भवति तदा स्वर्गप्रतिवद्धाक्षरं प्राप्तोति। यदा 'कट प शा'नामन्यतमस्य 'अ च त या'नामन्यतम्(मा)क्षरोऽप्रतो भवति तदा स्वर्गप्रतिवद्धाक्षरं छभते।। २९४।।

# ॥ खर्कीप्रकरणं समितिम् ॥

मूलस्सरा सवग्गे, एकं जुत्ता लमंति सट्टाणो(णे) । [१० १०६,११० १] परवग्गक्लरगरजुत्ता, बितियं च अणंतरं अहरं ॥ २९५ ॥

मूख्खराः १। के ते १ त्रयः । तैर्युक्ताः प्रभे 'इ व ण न मा' 'र छ षाः' एषामेव मध्येऽन्य-तमाक्षरं छभते । मूळवर्गप्रतिबद्धत्वात् । पंचमवर्गः खवर्गो मूळखराणाम्, शेषाः परवर्गाम्यत्वारः, ॥ तैर्युक्तास्त एव मूळखराः । येनाक्षरेण युक्तस्त्रस्थाभरस्थानंतरो यो वर्गोऽधस्तद्वर्गप्रतिबद्धमेवाक्षरं प्राप्नुवंति ॥ २९५ ॥

उत्तरे(र)वग्गे एकं, बीयं पुण होंइ जत्थ संजुत्ता । अहरंमि लभे तइयं, दुविहा दिही उ आकारे ॥ २९६॥ [प॰ १७६,पा॰ २]

दृष्टिप्रयोगसंयुक्तेन असंयुक्तेन च आकारेण एवसुपरिप्रयोगेष्वपि अक्षरछिधाः दिधा ॥ भवतीति । उत्तरैर्वर्गैः 'क चटत पय शाः, गज इदब रुसा' श्र्य । एषामन्यतमाक्षरस्रोपरिगते मुळखर अनंतरमधोवर्गं प्राप्नोति । उदाहरणम् – ककारस्योपरिगतो मूलखरः चवर्गं प्राप्नोति । चकारस्रोपरिगतः मृत्रस्रर: [प॰ १७७, पा॰ १] च(ट ?)वर्गं प्राप्तोति । टवर्गस्योपरिगतो मृत्रस्रर: तवर्गं प्राप्नोति । एवमन्येष्वपि द्रष्टव्याः । एषामेव प्रथम-इतीय-वर्गाक्षराणां प्रभायां यद्मतो मूळखरोऽसंयुक्तो यस्याप्रतो व्यवस्थितस्तस्यैवाक्षरस्य पूर्वस्य संबंधिवर्गं प्राप्नोति । एवं " द्वितीय-चतुर्थवर्गाक्षराणां अप्रतो(तः) स्थिता मूळस्वरा असंयुक्तास्तृतीयव[प॰ १७७,पा॰ २]र्गमतः प्राप्नुवंति । यथा खकारस्यामतो प्य(ज्य)वस्थितो मूळखर[:] टवर्गं प्राप्नोति । छकारस्यामतो व्यवस्थितो मुखस्वर द्वितीयवर्गं प्राप्नोति । एवमन्येऽपि द्रष्टव्याः । आकाराव(रः क)कार-स्योपरिगत आकारः तस्याधोऽनंतरं द्वितीयवर्गं प्राप्नोति । तस्य द्वितीयस्य वर्गस्याधराक्षरमनंतरं इसते । यथा ककारस्थोप [१०१७८, ११०१] रिरातः अकारअवर्गं प्राप्नोति । चवर्गेऽप्यधराक्षरं 24 प्राप्तीति । एवं चकारस्वीपरिगतः आकारः टवर्गं लभते । अत्राप्यधराक्षरम् । एवमन्यन्नापि । पवं ककारस्वीपरिगतः स्थितः अकारः चकारमेव लभ्य(भ)ते । तथा अधराक्षरोपरिगत स च वा(बा?)कारोम(८)नैतरं द्वितीयवर्गं प्राप्तोति । तस्या(स्य) द्वितीयवर्गानंतरमेवाधराक्षरं [प॰ १७८,पा॰ २]प्राप्नोति । एवमनंतरोऽध्यसंयुक्तः । उदाहरणं यथा - पकारस्योपरिगत आकारः ककारबर्गेऽप्यधराक्षरं प्राप्नोति । एवमन्येऽपि द्रष्टच्याः ॥ २९६ ॥

एवजु(न्तु) अहरवग्गे, एकं बितियं तु जत्थ संजुत्ता । धातुस्तराण एवं, दुविहा दिट्टी उ पयडीए ॥ २९७ ॥ द्वितीय-चतुर्थवर्गयोरधरयोर्थे अक्षरा धातुस्वरयुकास्ते अधोवर्गे द्वितीयानंतरं द्वितीयवर्गं आधुवन्ति । यथा स्वकार उकारेण जकारेण वा युक्तः जकारं प्राप्तोत्वेवमन्येऽपि द्रष्टव्याः । तयोरेव धातुस्वरयोरन्यतरो यदाऽधराक्षराणां अप्रतो [प॰ १७९, पा॰ १]भवत्यसंयुक्तः, तदा तमे-वाक्षरं प्राप्तोति । यथा स्वकारस्यामतो जकारदृष्टः स्वकारं स्वभते । द्विविधा दृष्टिरिति प्रयोगः । विविधा दृष्टिरिति प्रयोगः । विविधा दृष्टिरिति प्रयोगः

हस्सस(स्स)रा य भने(सवग्गे?), एकं(कं) तु लभंति जत्थ संजुत्ता । बितीयवग्गे तह(सव)ग्गं, लभति अहरेण पढमित्ते(हे?) ॥ २९८ ॥

हस्तस्वराश्चत्वारः 'अ इ ए उ'। 'क च ट त प य शा'नां 'ग ज ख द व छ सा'नां चान्यतमास्ररे[ण] युक्ताः स्वर्गं फलं प्राप्नुवंति। यथा ककार एकारेण युक्तः ककारं प्राप्नोत्येवमन्येऽप्यक्षरा स्ववर्गं
ग प्राप्नुवन्ति । संयुक्तासंयुक्तेस्तुत्या प्राप्तिः । द्वितीयवर्गाक्षराणां 'ख छ ठ थ फ र वा'णां अन्यतमा[प॰ १७९,पा॰ २]क्षरो यथा(दा १)-यतमहस्वस्वरयुक्तः तदाधस्तृतीयवर्गं प्राप्नोति । यथा सकारः
चतुर्थं 'अ इ ए उ' अन्यतमेन युक्तः तृतीयवर्गं प्राप्नोति । एवं वद (१) प्युक्तरानुवितत्वादुक्तराक्षरं
प्राप्नुवन्ति । 'क द' वर्गे च तृतीयम् । एवमन्यत्रापि ।। २९८ ।।

#### ॥ व्यंजनखरप्रकरणं समाप्तम् ॥

# जीया(हा)मूलियकंठाइसंजुओ लहइ तिण्णि उ हकारो । उत्तरप[य]डिचउक्के, एकं दो दोसु चरिमेसु ॥ २९९ ॥

'अइ ए उ' इत्येते चत्वारः कंठ्याः । 'क ख ग घा' जिह्वामूलीयाश्चत्वारः । एषामन्यतमा-क्षरो अन्यतरं कंठ्यत्वरयुक्तजिह्वामूली[प॰ १८०,पा॰ १]यानां मध्येऽक्षरं प्राप्तोत्युक्तराणां(तु) वलि-तत्वात् । उत्तरं उत्तरप्रकृतिचतुष्कप्रहणेन 'अ च त या' उच्यन्ते । तेषां चतुर्णां अन्यतमोऽक्षरः, " 'अं अः' एती चरिमो अनयोरन्यतरेण युक्तस्तमेव युक्ताक्षरं लभते । यथा 'अं' अनेन युक्ते चकारे सति चकार एव लभ्यते । 'अः' अनेन युक्ते चकारो लभ्यते । एवमन्येऽपि द्रष्टन्याः । 'लब्भइ तिण्णि उ हकारो' तृतीये वर्गे लभतीत्यर्थः जिह्वामूलीयैरिति ॥ २९९ ॥

एमेव सेसयामु वि, दोमु(मुं) दोसं(मुं) तु जामु संज्ञोज्ञो(जोगो) । पयडीमु तामु एसो, हवइ हकारस्स [१० १८०,११०२]अहिलासो ॥३००॥

पवं 'क ट प शा'श्रत्वारः ककार-टकारावुत्तरी हो पकार-शकारावधरी तेषामन्यतमाक्षरी-ऽन्य[त]मेन चरिमेण खरेण युक्तो येन युक्तः स चिर(चरि)मः तमेवै(वा)क्षरं छमते । सविसर्गी हकारः सातुःखारो वा आत्मानमेव छमते खमावात् ॥ ३०० ॥

उत्तरपयडीसु एकं(गं), लहंति जामुं(सुं) च संजुया तासु । एकेकमेव कंठा, उद्घाणं उवरिमि(मे) जाव ॥ ३०१ ॥

विषेयेन (पर्येण) तु यो(यो)वर्गम्य (च)रिमो 'अं अः' । ओक्यानां दंखानां मूर्द्धताख्रव्यानां वाडन्यतमोऽक्षर उत्तरस्वराणां चतुर्णामन्यतमेन युक्तस्तमेवाक्षरं स्वमते । उत्तरस्वराः 'आ इ ए को' ।
[प॰ १८१,पा॰ १] ॥ ३०१॥

अहरासु लभे एकं, एकेकं चेव जासु जं जुजो ।
अहरपयडीसु चउसु वि, दंतादी जाव सुद्धाण्हा (सुद्धण्णा ?)॥ ३०२॥
दंसानामोद्धानामनुनासिकानां मूर्जन्यानां मध्येऽधराक्षरो वाऽधरस्वराः 'आई ऐ औ'
एषां चतुर्णामन्यतमेन युक्तोऽधराक्षरोऽधराक्षरमेव स्थते । उत्तरोऽप्येषां दंसादीनां मध्ये
एतेरेवाधराधरस्वरेर्यता युक्तो(क)स्तदा अधराक्षरमेव स्थनते(ते) ॥ ३०२॥

#### ॥ स्वभावप्रकृतिस्समासा ॥

पढमसरा आइल्ला, तिण्णि वि उद्घा य हो(हों)ति पयडीओ । दोसुत्तरपयडीसुं, दोिस य सो अक्खरे लहह ॥ ३०३॥

प्रथ[प॰ १८१,पा॰ २]मस्तरा आद्यास्त्रयः 'अ आ इ' ओष्ठ्याक्षरेः सार्द्धमेषां स्वराणां मध्ये अकार इकारश्च द्वावुत्तरौ अ(आ)कारोऽधरः । ओष्ठ्याक्षराणां उत्तरयोरन्यतरो यदा भवत्य- अवः, तदा उत्तराक्षरं प्राप्नोति । एषां मध्ये ओष्ठ्याक्षराणामन्यतमस्याप्रतो दृष्ट आकारोऽध-रस्तेषां मध्येऽधराक्षरमेव प्राप्नोति ।। ३०३ ॥ [प॰ १८२,पा॰ १]

अका(उत्त?)रसर(रा ?)उ कंठा, दोण्णि वि चरिमा हवंति पयडीए । एवं एस विसग्गो, तिण्णि हु नामक्खरे लहइ ॥ ३०४ ॥

कंड्या उत्तरस्वराः - 'अइएओ' चत्वारः । तेषामनुस्वारेण अकारेण सविसर्गेण च सह प्रितिः । एवमेष त्(त्रि)संख्यः अकारः त्(त्रि)नामाक्षरं प्राप्नोत्येतथो(बो)परिगाथया व्याख्या-स्यति ॥ ३०४॥

अवस(धरु ?)त्तरासु एकेकयं तु एकं च ख(ल ?)भइ मिस्सासु । पंचम-छट्टा [प॰ १८२, पा॰ २] तह सत्तमा य मौ तइउ(?)पयडी ॥ ३०५॥

प्रभे यदा अघरवर्गों हो अघरो हितीयवर्गाक्षराणां यदा प्रभे 'ख छ ठ थ फ र वाः' स्वर्गा- अ श्वराणां चांतरहो दृश्येते तदा तयोरन्तरोऽश्वरो लभ्यते । यथा खकारस्याप्रतः चकारोऽवस्थितः । एवमन्यत्रापि । तथा उत्तरेषु प्रथमवर्गाक्षराणां 'क च ट त प य शा'नां तृतीयवर्गाक्षराणां च 'ग ज-ह द व छ सा'नां यदा प्रभे हावश्वरावनंतरा वा हो दृश्येते तदाऽनयोरेको छभ्यते । यथा कका-रस्याप्रतो गकारः । एवमन्यत्रापि । एवं च अघरोत्तरं छभत इति । उक्ता एव मिश्रा स्थितिः । यदा प्रभे एक उत्तरः अद्भाः तस्याप्रतोऽधरोऽथवाऽघर आचः (तस्याप्रतोऽधरोऽथवाघर अ आचः) तस्याप्रत उत्तरस्तदाभिघाते [प०१८३,पा०१] छुद्धे सति द्वयोरश्वरयोर्थो बळवान् [स] छभ्यते एक एव । पंचम उकारः, पष्ठ ऊकारः, सप्तम एकारः, इत्येतेषां त्रयाणां इकारेण सह शीतिकृति(प्रकृति)रिति प्रीतिकृष्यते ॥ ३०५ ॥

कंठाअ(ऽ)णुणासि उन्य(१ हा), तिण्णि वि तइयस्स सो लहइ (१)। दोसुत्त[र]पयडीसुं, एकं अहरासु तह जाण ॥ ३०६॥

१ मूछावृत्रें द्विवारं छिलितोऽयं पाठः । २ आवृत्रें 'सत्तमाय मीयमा तह्उ' इति पाठः ।

अकारस्य एकारस्य दकारस्य वा कंठ(क्य)स्य यदाङ्क्यतोऽनंतरं इकारो दक्ष्यके तदा तमेव पूर्वस्वरस्याप्रोति । अनुनासिकानां 'क व्य प्य न सा'नां ओक्यानां 'फ य प्र प न सा (दे प्र व सा )'नां च एवामन्यतमस्योपरिगत इकारस्तमेवाक्षरं लभते । प्रभोत्तरप्रकृतिकता । प्रकृतिक्षव्दो मैत्री-पर्यायः । 'एकं अधरासु जानीह(हि)' इत्येतदुपरिष्टा[न्] व्याख्यास्यति ।। ३०६ ।।

> ईका[प॰ १८३,पा॰ २]रस्स चउत्था, मुद्दहा(रूण्णा?) सेसया जहां तद्द्य। अक्खरलंभो जो उत्तरासु सो चेव अहरासु ॥ ३०७॥

एकारस्य मूर्बेन्या(न्य)स्यामतः स्थित ईकारे(र) ऐकारं लभते । औकारो(रस्य?)मूर्बेन्यस्यामतोऽव-स्थित ईकार औकारमेष प्राप्तोति । 'र छ पा'नां(णां) मूर्बेन्यानामन्यतमस्योपरिगतः ईकारस्तमेषाक्षरं प्राप्तोति । ईकारस्य यथाऽक्षरस्राभ उक्तः,[प॰ १८४,पा॰ १]एवं इकारस्याप्यधरप्रकृतेत्कः ॥ ३०७॥

जा ईकारे पयडी, चउरो सा चेव होइ उ(य?) उकारे। अक्खरलंभो जो पंचमस्स सो चेव एयस्स ॥ ३०८॥

चतुर्थस्य ईकारस्य उकारेण सह प्रीतिः। प्रीतिशब्दः स्वभावपर्यायः। 'ई ऐ औ' इसेतेषां व(त्र)याणां अन्यतमस्याप्रतोऽनंतरस्थित उकारस्तमेव पूर्वस्वरं उभते। 'र [ल?]षा' णामन्यतम-स्या(स्य) यस्याघो [प०१८४,पा०२]युक्त उकारस्तमेव उभते। पंचम उकारो यथाश्चरं उभते इकारोऽपि । तथेव प्राप्नोति।। ३०८।।

जीहामूलियकंठा, तालबाणुणासिया य एकारे। अक्खरलंभो तइए, जो वि य सो चेव इहयं पि॥ ३०९॥

जिह्नामूलीयानां कंठ्यानां तालव्यानामनुनासिकानां चान्यतमाक्षर एकारेण युक्तः उपरि-गतेन तमेवाक्षरं एकारः प्राप्नोति । कंठा(ठ्या)नामपि स्वराणां अन्यतमस्यानंतरमप्रतोऽवस्थित । एकारस्यमेष पूर्वस्थरं लभते । एकारेण योऽक्षरलाभः स उक्तः । ऐकारेण वक्ष्यति ॥ ३०९ ॥

> अधर(उर)कंठोडा दंता, मुद्धं(द्धण्ण)णुणासिया[१०१८५, ११०१]य अटुमए। अक्खरलंभं इकं, तं पि य अहराहरे लहइ ॥ ३१०॥

उरस्थानां कंठ्यानां ओठ्यानां दंत्यानां मूर्बन्यानां अनुनासिकानां वान्यतमाधर(रा) धर पेकारेण युक्तोऽधराक्षरं प्राप्नोति । उत्तराक्षरोऽप्येषां मध्ये ऐकारेण युक्तोऽघराक्षरमेव मामोति । य एषां मध्ये ये स्वराते(स्ते)पामन्यतमस्याप्रता(तः) स्थित ऐकारस्तमेवः स्वरमाप्नोति ॥ ३१०॥

> जीहामूलियकंठा, उट्टा अणुणासिया य ऐकारे। अक्लरलंमं एसो, लहइ तइज्जस्स गमणेणं॥ ३११ ॥

जिह्नाम्कीयाः 'च छ ज झाः'। कंड्या 'आ इ व ए'। औड्ड्या [प॰ १८५, पा॰ २] 'ऐ क ब भाः'। अनुनासिका 'क न ण न माः'। एवामन्यतमस्य यस्वोपरिगत ऐकारस्तमेवाधरं छभते। स्वराणा-ग मि यस्यामतोऽनंतरमवस्थिस्तमेव पूर्वस्वरं लमते। यथा एतीय इकारो उकारमवामोति। उकारोऽपि तथैवेति ॥ ३११॥ मुक्जुणासियकंठा, ताल्हा मुक्कतालदंतोष्टा । दुस[म]सरे पयडीओ,[१० १८६, पा॰ १] अक्खरलंभं जहम्मा(हुम?)ए॥३१२॥

मूर्द्धन्यानुनासिककंठ(ह्य)ताल्व्य-दंतोष्ठाः (स्रोह्याः) । तेषामन्यतमोऽधराक्षरस्थोपरिगतः दश-मस्यरस्तमेवाक्षरं स्वभते । उत्तराक्षरोपरिगतः उकारोऽधराक्षरमेव स्वभते । एतत्प्रतिवद्धस्वराणां 'आ ई ऐ' अन्यतमस्रामतो तंच(ऽनम्त)रमवस्थित स्रोकार[ः] पूर्वस्वरं स्वभते । यथाष्ट्रमा प॰ १८६, पा॰ १] ध्रेकारोऽधरं स्वभते । एवमोकारोऽपीति ॥ ३१२ ॥

मोत्तुं पंचमपयडी, एकारसमस्स सेसया अह । एकेकं दंतोहे, मुद्रण्णे अक्खरे एकं ॥ ३१३ ॥

उरस्थाः कंट्याः जिह्वामूलीयाः ताल्या मूर्द्धताल्या दंत्या औष्टवा मूर्द्धन्याः । एषां अष्टानां अन्यतमोऽश्वर एकाद्यामः(श?)खरेण युक्तः तमेबाश्वरं छभते । (एषामद्यानां यः । [१० १८०, पा० १] एकाद्याखरेण युक्तः तमेबाश्वरं छभते ।) एषामद्यानां य एकाद्याखरेण युक्तः स एव छभ्यत इति ।। ३१३ ।।

जो इका(का)रे म(ग)मओ, पुह(बु)त्तो सो इहं विसग्गंमि । एयस्स णविर(वरि ?)पयडी, संखा वि य तत्तिया चेव ॥ ३१४ ॥

अकारः सानुस्तारः यथा हर(१)कारं प्राप्तुवन्ति(प्राप्तोति) । एवं हकार[ः] सविसर्ग- ॥ हकारमेव प्राप्तोति । द्वादशानां [प०१८७,पा०२] स्त्रराणां यस्तु (वस्तु१)भावः स वर्णितः । प्रकृतिशब्दः स्वभावपर्याय इति ॥ ३१४ ॥ समाप्त ॥

अणभिनगगव(हते य अ ?)यारे, अ ज खा ट च तथा वाय(?) एकारे । अभिघाइ ..... †अट्टमे पंचमंमि ॥ ३१५ ॥

अकारेण अ सा म हा त ट(?)ककारस्य स्थाप्त) तो व्यवस्थितेन ककार एवं लभ्यते। अकारे अनिमहते व(च)कारस्थाप्रतः स्थिते चकार एवं लभ्यते। आकारे अनिमहतं (ते) तकारस्थाप्रतः स्थिते टकार एवं लभ्यते। अकारे अनिमहते तकारस्थाप्रतः स्थिते तकार एवं लभ्यते। अकारे अनिमहते वकारस्थाप्रतः स्थिते वकारस्थाप्रतः स्थिते [प० १८८,प० १] यकार एवं लभ्यते। एकारेण युक्ते स्वकारों (रे) ककारों लभ्यते। एकारेण युक्ते छकारे व(च)कारों लभ्यते। एकार्युक्ते ठकारे टकारों लभ्यते। एकारेण युक्ते थकारे तकारों लभ्यते। एकारेण युक्ते थकारे तकारों लभ्यते। एकारेण युक्ते रेक्ते थकारों लभ्यते। अष्टमस्य ऐकार[स्थ अप्रकार]स्था संयोगफळसुक्तम् अ ३१५॥

अणिमहते आकारे, ख छ ज झतह अभिहयंति दो चरिमा। ठथटत हैकारंमि, उ फर पय चउरो [अ?]आरंमि॥ ३१६॥

सकारत्यामतः स्थितेन अनिमहतेन अ(आ)कारेण सकारो स्थितेन अनिमहतेना [प॰ १८८,पा॰ २]कारेण स्रकारो स्थितेन । जकारः सानुस्वारः जकारमेव स्थिते। अ (चिकारस्यामतः स्थितेन अनिमहतेनाकारेण स्रकारो स्थिते। जकारः सानुस्वारः जकारमेव

१ द्विकिंकितः पाठ एव लेककममादात् । † आदर्धेऽत्र ५-६ अक्षरपरिमिता पंकिः श्रूरपाक्षरा विद्यते ।

छभ्यतें। शकारः सविसर्गो शकार एव छभ्यते । ट(ठ १)कार इकारयुक्तो टकारं स्थते । तकार इकारयुक्तः थकारमेव प्राप्नोति । फकार उकारयुक्तः पकारं स्थते । रेफ उकारेण युक्तः यकारं स्थते । ३१६ ॥ [प० १८९,पा० १]

जह पढम-सत्तमाणं, तइज(य)णवमाण तह य सद्वाणे । पढम-तइयाणुणासिय, घझा य छट्टंमि अणभिहते ॥ ३१७ ॥

गकारस्पाप्रतोऽनंतरमवस्थितः अनिभिद्दत इकारो गकारमेव लभते। जकारस्पाप्रतोऽनंतरमवस्थितः अनिभिद्दत इकारो जकारमेव लभते। इकारस्पाप्रतोऽनंतरमवस्थित अनिभिद्दत इकारो
इकारमेव लभते। दकारस्पाप्रतोऽनंतरमवस्थितः [प०१८९,पा०२] अनिभिद्दत इकारो दकारमेव
प्राप्नोति।प(व ?)कारस्पाप्रतोऽनंतरमवस्थितो(तः) इकारो(रः) प(व ?)कारमेव लभते। लकारस्पाप्र" तोऽनंतरमवस्थितेन अनिभिद्दत इकारो[लकार]मेव लभते। सकारस्पाप्रतो वाऽनंतरमवस्थितेन [अनमिद्दतः ?] इकारः सकारमवाप्नोति। लकार उ(ओ)कारसंयुक्तः कोकारं लभते। छकारः ओकारसंयुक्तः [प०१९०,पा०१]चोकारं लभते। ठकार ओकारसंयुक्तः टोकारं लभते। धकार ओकारसंयुक्तोः [तो]कारं लभते। फकार ओकारसंयुक्तः पोकारं लभते। रेफ ओकारसंयुक्तः योकारं
लभते। षकार ओकारसंयुक्तः स(सो)कारं लभते। पष्ठ औकारेना(णा)भिद्दतः धकारस्याप्रतोऽनंपरमवस्थिते घकारमेव लभते। उकारो [प०१९०,पा०२]ऽनिभिद्दतो झकारस्याप्रतोऽनंतरमयस्थितः
झकारमेव लभते। झकारोऽनिभिद्दत अकारस्याप्रतः स्थितः अकारं लभते। औकारोऽनिभिद्दत
इकारस्थाप्रतः स्थितः इकारं लभते। उकारोऽनिभिद्दतः सानुस्थारस्थारो(र)स्थाप्रतोऽनंतरमवस्थितः अनुस्थारमेव अंकारं लभते। यथा पूर्वगाथया प्रथमस्य अकारस्थ, सप्तमस्य च
पकारस्थ प्रयोग उक्तः, तथा तृतीयस्य इकारस्थ, नवमस्य ओकारस्य प्रयोगो वर्णितः प्रभाईस्थापि
"गाथान्तरेणार्थः॥ ३१७॥

अभिघाइएसु छट्टे, हवइ हयारो हु अट्टमो णवमो । [१० १९१,११० १] ड ढ चतु तइयऽणुणासा, दसमसरे तिण्णि ऊ भवमा ॥ ३१८ ॥

डकारोऽमतोऽनंतरमवस्थितेन ओकारो(रेणा)भिहतो हकारं प्राप्नोति। मकारस्यामतो ऽनंतरमवस्थितो णकारः चतुर्थवकारं प्राप्नोति। टकारो दशमस्वरेण युक्तस्तृतीयं व(छ?)कारं अ प्राप्नोति। 'भवमा'शब्द एकान्तपर्याय [:]।। ३१८।।

> पढम-तइयाणुणासा, घझा य दोण्हं पि अंतिमसराणं । वावा(बावी)सइमो करणो, णामेण य(?) हयस्रोहिओ एस ॥ ३१९ ॥

प्रथमो टकारः अनुस्वारेण अकारेण युक्तो इकारं प्राप्तोति । इकारः सविसर्गः इकारं स्वते । क्रतियो णकारः सानुस्वारो [प०१९१ पा०२] णकारं स्वते । णकारः सविसर्गः णकारमेव अस्ते । पकारः सानुस्वारः घकारं प्राप्तोति । उ(झ)कारः सविसर्गः झकारमेव स्वभते । झकारः सानुस्वारः झकारं प्राप्तोति ॥ ३१९॥

॥ द्वाविंशतिकरणं समाप्तं। अश्वमोहितं नाम समाप्तम्॥

<sup>†</sup> प्तद्ग्तर्गतः पाठो द्विकिंखितोऽतः पुनस्कः।

### ं उत्तरसरसंजुत्तो, जइ उत्तरवंजणो य दीसेजा । पावइ य पढमवग्गं, अहरस्सरसंजुओ तइयं ॥ ३२०॥

उत्तराः के १ 'अइए उ' इत्येतेवां चतुर्णामन्यतमेन युक्त[ः] प्रथम-तृतीयवर्गाक्षराणां क चटत पय शानां, गज इद ब उसानां अन्य [प॰ १९२, पा॰ १]तमोऽश्वर आत्मीयं वर्गे उमते। यथा 'कि' क खग घा नां मध्येऽक्षरं प्राप्नोत्युत्तरानुवितत्वात् उत्तराक्षरम्। एवं सर्वत्र। अधर- । अधर- । अधर- । अधर- । अधर- । एवं चतुर्णामन्यतमेन खरेण युक्तः तेवां प्रथम-तृतीयवर्गाक्षराणां अन्यतमाक्षरं तृतीयं वर्गे प्राप्नुवन्ति(श्रोति)। यथा 'की' टठ इदा नां तृतीयवर्गाक्षराणां मध्ये इकाराक्षरं प्राप्नोति।। ३२०।।

उत्तरसरसंजुत्तो, पंचमवग्गं तु पावए अहरो । अहरस्तरसंजुत्तो, सत्तमं पावए अहरो ॥ ३२१ ॥

उत्तरस्वराः के १ 'अ इ ए उ' । एतेषां [प॰ १९२,पा॰ २]चतुर्णामन्यतमेन युक्तोऽधराणां स्व छ ठ थ फ र षाणां, घ झ ढ घ भ व हा नां चान्यतमाक्षरः पंचमवर्गं छभते । यथा स्वकारस्थो-परिगतोऽकारः पंचमवर्गाक्षरं प्राप्नोति । उत्तरानुवितत्वादुत्तरम् । एवमन्येऽपि । तथा घकारो-ऽप्युत्तरस्वरसंयुक्तः पंचमवर्गाक्षरं [प॰ १९३,पा॰ १]छभते । एवं सर्वेऽधरा उत्तरस्वरसंयुक्तः पंचमवर्गं प्राप्नवन्ति । अधरस्वरा 'आ ई ऐ औ' एतेषां चतुर्णामन्यतमेन युक्तः द्वितीय-चतुर्थ- 'वर्गाक्षराणामधराक्षराणामन्यतमः सप्तमवर्गं प्राप्नवन्ति (भोति) । यथा स्वकारो अधरस्वरसंयुक्त[ः] स[म]वर्गं प्राप्नोति । अधरानुवितत्वादधरः । एवं छका [प॰ १९३,पा॰ २]रोऽधरस्वरसंयुक्त[ः] सप्त[म]वर्गं प्राप्नोति । तत्राप्यधरम् । तथाऽधरोऽप्यधरस्वरसंयुक्त[ः] सप्त[म]वर्गं प्राप्नोति । सत्राप्यधरम् ।। ३२१ ॥

एवं लभंति पढमं(मे), वग्गे सरवंजणेहि संजुत्तो(त्ता)। उत्तर-अहराणुबला, लभंति पुदावरं वग्गं॥ ३२२॥

यथा प्रथमवर्गे सु(स)राक्ष[र]संयुक्ता लभंति अक्षरान् तथाभिहितं पूर्वमेव । ते च स्वरा उत्तरानुवलितत्वादुत्तराक्षरं प्राप्तुवंति । [प०१९४,पा०१] अधरानुवलितत्वात् अधराक्षरं प्राप्तुवंतीत्येतदिष पूर्वोक्तं पुनरनेन स्थिरतामापादयता वर्णितम् । पूर्व इत्युत्तराक्षर उच्यते । अपर अ इति चाघरो भण्यते ॥ ३२२ ॥

उत्तर-अहरसरो वा, लग्गो जो जंमि वंजणे होज । उत्तर-अहराणुवला, लभंति तइ(ई)यसरं तत्तो ॥ ३२३ ॥ उत्तरस्वरा(र) इकारः, अधरस्वर ईकार[:] उत्तराक्षरै[र]धरो(१) विलग्न उत्तराक्षरैः उत्तरो विलग्न[ः] तस्मानुतीयस्वरं प्राप्नोति । इकार[ः?] तृतीयस्वरं प्राप्नोति ॥ ३२३ ॥

#### ॥ उत्तराधरसंपत्करणं समाप्तम् ॥

९ 'उत्तरासरेक्तरो विकप्तः, अधराक्षरेरथरो विकप्तः' इति मध्यं सूकातुसारेण । नि० शा० ९०

# पढमो तइओ य सरो, पण्हाईए समं ककारेण । [१० १९४, १००२] जइ दीसइ सो लस(भ)ए, कवग्गए अक्खरं एकं ॥ ३२४ ॥

प्रशाधराणामादी ककारस्यावस्थितस्थाप्रतोऽनंतरं यदा प्रथमः स्वरः अकारो दृष्यते तदा अकार[ः] ककारं प्राप्नोति। तृतीयस्वरेण युक्त[ः] सकार आदिस्थितप्रशाधराणां ककारवर्गोदेकमक्षरं लभते। उत्तरानुवलितत्वात् उत्तरम्। एवमन्येऽपि प्रथम-तृतीयवर्गाक्षरा[ः] प्रशाक्षराणामादिस्तितां अकारे(रा)प्रतोऽनंतरमवस्थिता इकारेण वा युक्तः(काः) स्ववर्गाक्षरं लभन्ते ।। ३२४ ॥

# एएहि चेव सहिओ, लहइ सकारो चवग्ग एकेकं।

तइय-चरिमा [१० १९५, ११० १]सवग्गे, लहइ घकारो टवग्गंमि 👪 ३२५ ॥

प्रथमस्वरेण अकारेणाप्रतोऽनंतरमवस्थितेन इकारेण वा युक्तः सकार[:] चवर्गादेकमक्षरं छभते । उत्तरानुषितत्वादुत्तरम् । तृतीयवगीक्षराणां ग ज ड द् व छ सा नां चरिमाणां 🖝 🕶 ण न मा नां अन्यतमोऽक्षरो अकारेऽप्रतोऽनंतरमवस्थिते इकारेण युक्त[:] स्ववर्गीदेकमक्षरं लभते। उत्तरा-नुबलितत्वादुत्तरस्य घकारे(र)स्य अकारेऽप्रतोनंतरमवस्थिते इकारेण वा युक्ते घकार(रः) टबर्गा-देकमक्षरं प्राप्नोति उत्तरानुवितत्वादुत्तरमेवेति । [प॰ १९५,पा॰ २]गाथाद्वयस्यापि अ**र्थे व्याख्याय** प्रसारेण दर्शने(र्र्यते) रचना - क का(च) कि ग एता एव खरी(?) खकार्युक्तो यदा तदा प्रथम-" स्वरेण चकारं लभते । तृतीयेन य(ज)कारम् । खकारोऽधरत्वादु द्वितीयवर्गा(र्गो)प्राही स्वरातु-बिकतत्वादक्षरलिधः । रचनापूर्वकवर्गा अधस्तात् ख छ खि ज । तथा धकारः प्रथमखरः(र) युक्तः टकारं रुभते, तृतीययुक्तः डकारं । रचना – घट घिट(ड)। एवं चवर्गादीनां शेषवर्गादीनां च शेषवगीक्षराणां लिब्ध[: ?]रचनामात्रं दर्शते (दर्श्यते –) चवर्गस्य अ इ युक्तस्य च चा चि ज । अस्याधः – ज जा जि ज । अस्याधः – ञ चा ञि ज । अस्याधः – झ त झि ट(द्) । एवं चवर्ग-" टबर्ग-रचना। टटिट ड। अस्याधः – ठति द। अस्याधः – इडिइट [प॰ १९६, पा॰ १] अस्याधः – ण टणिट । अस्याधः टपटिव । तवर्गस्य रचना – तत्तति **द । अस्याधः –** थपथिप । अस्याधः – इतदिद्। अस्याधः – नतिद्। अस्ताधः – ववविकः। पवर्गस्य – षपपिष। फ व फिलाव व व व व व । सय सिवा। भ इत भिक्का व्यवर्गस्य रचना — व व यि छ । अस्याघः – रसरिस । उठलिल । अस्याघः – वकविग । इतर्गस्य प्रसारः – इत्र इति इत्र । <sup>35</sup> व क विग । अस्याधः – स स सि स । अस्याधः – ह(ह) क हि ह(हि ह) । एवं विरच्याखरङ्ख्य उक्तबद्र(इ)ष्टव्या ॥ ३२५ ॥

# सत्तम-णवमेहि समं, लहइ ककारी चवग्ग एकेकं। तइय-चरिमा वि एवं, खटवग्गे घतवग्गे य ॥ ३२६ ॥

प्रभावों ककारः सप्तमेन एकारेण युक्तः नवमेन उ(ओ)कारेण युक्तः चवर्गा[१० १९६, ११० २]
\* देकमक्षरं छभते । तथा तृतीयो गकारः, चिरमो इकारः, सप्तम-नवम-खरशुक्तः चवर्गीदेषा-क्षरम् । एवमुक्त इति । तथा खकारः सप्तमेन नवमेन वा खरेण युक्तः टवर्गादेकमक्षरं उत्तरानु-वितत्वादुत्तरम् । तथा घकारः सप्तमेन नवमेन वा खरे[ण] युक्तः तवर्गादेकमक्षरं उभते उत्तरानुविकतित्वादुत्तरमिति ॥ ३२६ ॥

सेंसाण वि एस कमो, चादीणं अहमा[१०-१९७, ११० १]चसाणाणं । अहरुवि(व)रि एकेकं, परिहा[य]इ वट(ड्रू)इ अहरो ॥ ३२७ ॥

प्रसारेणासाथों दर्भवितस्यः । शेषाणामध्येष ऋम इति । प्रश्नाक्षराणामादिश्वितस्य कम्मारस्य वा चकारेण वा ककारस्य युक्तस्य यथावस्थवगीक्षरस्य उक्तः । चादयोऽपि इकारान्ताः सप्त सप्त प्रसा(सा)रेणयुक्ता उकारयुक्ता[ः] पूर्ववत्सवर्गादेकमक्षरं स्वभन्ते । उत्तराक्षरो- ऽ ऽवरस्वरयुक्तः परिहीयन्ते(ते) [प० १९७,पा० २] अस्पसंस्थो भवतीत्यर्थः । अधराक्षरोऽधरस्वर- युक्तो वर्द्वते बहुसंस्थो भवतीत्यर्थः । एतच विक्तरेण वर्णितमिति नोक्तम् ॥ ३२७ ॥

आकारीकारेहिं, लभइ समेओं ककारो [य] चवग्गे। तद्य-चरिमादि एवं, लभइ खकारो य-ट-तवग्गे॥ ३२८॥

कवारः आकारेण युक्तः चवर्गादेकमक्षरमधरानुवितत्वाद् [प॰ १९८, पा॰ १]धरं प्राप्नोति । ।।
कवार ईकारेण युक्त[ः] टवर्गे अधराक्षरं अधरानुवितत्वात् । एवं वृतीयगकारः, पंचमइ(इ?)कारः क्रमेणाकारयुक्तः चवर्गाक्षरं, ईकारेण युक्तः टवर्गाक्षरं अधरं अधरानुवितत्वात् ।
खकार आकारेण [युक्तः] टवर्मो अधराक्षरं प्राप्नोति । ष(ख)कार इ(ई)कारेण युक्त[ः]
ववर्गादेकमक्षरं [प॰ १९८, पा॰ २] लभते अधरानुवितत्वाधरम् । एवं द्वितीयवर्गाक्षराः भेषाः
सकारेण क्रमेणाकारयुक्तास्तृतीयवर्गाक्षराणि लभनते । इ(ई)कारयुक्ताश्चतुर्थवर्गाक्षरं प्राप्नोति ।।
(प्रुवन्ति) अधरानुवितत्वाद्धरम् । अन्यगाथया अग्रुमेवार्थं प्रसार्यते – ककार आकारयुक्तः
ईकारयुक्तश्च क्रमसः(शः) चवर्ग-टवर्गो लभते । यथा – का च की ट । अस्याधः [प॰ १९९, पा॰ १]
सकार-थकाररचना – सा टसी थ । अस्याधः – गा च गी ठ । अस्याधः पकारः आ(आई?)कारयुक्तश्च । त-पवर्गी प्राप्नवन्तः (प्राप्नोति) ॥ ३२८ ॥

तदर्थगाथामाह -

त-पवग्गेसु घकारो, दोसु वि एकेक्स्यं लभे कमसो। सेसाण वि एस कमो, चादीणं सहवग्गाणं॥ ३२९॥

घकार आकारयुक्तः तवर्गादधराक्षरमवाप्तीत । घकार इ(ई)कारेण युक्तः पवर्गादेकमवाप्रोति । क(१)काराद्यश्चतुर्थवर्गाक्षराः शेषाः षद् आकारेण युक्ताश्चतुर्थवर्गाक्षरं प्राप्नुवंति ।
इ(ई)कारयुक्ताः पंचमवर्गाक्षरानधराक्षरा[न्] लभन्ते अधरानुवितत्वात् । यतौक्तं(थोक्त)क[प॰ १९९,पा॰ २]मेण । एवं च चकारादयो हकारान्ताक्षरा आकारेण ईकारेण वा युक्ता यथा प्राप्नुवन्ति वर्गाक्षर(रा)क्तथाभिहत (हि ताः ।) प्रक्तारोऽत्र लिख्यते — अनन्तरस्थाधस्तात् — पा थ पी म ।
एवं खाकारः चकारं । डी टक्कारम् । स्थापनादनन्तरस्थाधस्तात् — ड च डी डा । एवमेतौ द्वितीयचतुर्यमात्रौ शेषवर्गानुस्वारे(सार)तोऽपि वक्तव्याद्या(व्यौ या)वत् स्ववर्ग [प॰ २००,पा॰ १]इति
पूर्वत्या गाथया चवर्गे आर्द्राक्षान्तक्रमेणेति ॥ ३२९॥

क-च-टादीनां पढमा, चरिमो(मा) य समं लहसु (°हं तु) कारेण । लभइ तवग्गे एवं, साणुस्सारे य सविसग्गे ॥ ३३०॥

ककार(?) क च ट वर्ग-त्रयस्य प्रहणम् । आदिशब्दाच्छेपवर्गाणामपि कवर्ग-चवर्ग-टवर्गस्य च प्रथमाः। ककार-चकार-टकारोचे(राक्षे)वम् । एते प्रश्नादी उकारेण सह टर्ग्यमानाः

१ 'कसावेषार्थः प्रसार्वते' अथवा 'असुमेवार्थं प्रसारवति' इति मध्यम् ।

[प॰२॰॰,पा॰२] किं छभंत इत्यत आह - पयस ककारा उकारयुक्ताः पकारं छभंते । चकार खकारेण युक्तः यकारम्। टकारः शकारम्। मात्रासंख्यानियमेन शेषवर्गाणामपि चरमः। एषामेव क्रमेण - इ व ण एते उकारयुक्ता एत एव लभते(न्ते) । यथा कुकार पकार(रं) चुकार यकार णुकार सकारं [प॰ २०१, पा॰ १]रचना - कुप वुय दुरा(स) । अस्याधस्तात् - खुप छुर दुष। ं अस्याधस्तात् – गुज। युल। दुस। ततः पंचमः – कुप। सुय। णुस। अस्याधः चतुर्यः – थु भ। झुव। दुइ। एवं लब्धिकं(?)ककारबर्गस्य तथा रचना ककारस्यापि टकारस्य च। कि प् टा दीनां पढमा चरिमा य समं उकारेणे'ति गाथार्थः [प॰ २०१, पा॰ २] व्याख्यातः॥ 'लभा तावग्गे' इत्येतत्पदं व्याख्यायते - 'त प यम(स)' चतुर्णामेषां वण्णीनां लब्धिरर्द्धक्रान्तिन्यायेन यथा तकार-पकार-यकार-क्षकाराणां उकारसिंदतानां क्रमेणैव लिब्धः। केषां ? अकार-ककार-चकार-टकाराणां । श्वापनात्। अपुक। युक। शुट। अस्या० थुआ। कुल रुठषु। ठ। अस्याधः — दुइ। युगलु। जमुन। अस्याधस्तात् — तुअ। मुहा। युव्। गुण। अस्याधः — दुई। भुष। युक । हुढ । एवं यथा तपयस वर्गाद्यक्षराणां लिब्धक (?) ककारेण सह तथा शेषाणामि । यथा - उकारेण सह लिब्ध[:]बक्तव्या इति । व्याख्यातमेतत्पदं [प॰ २०२,पा॰ १] 'ल्लभति तवर्गे एव'मिति । 'साणुस्सारे य सविसग्गे' इत्यस्य गाथापश्चार्द्धस्य व्याख्या कु(कि)यते – कवर्ग-चवर्ग-ा टबर्गाक्षराः ककार-चकार-टकाराः सानुस्वाराः – कं चं टं एते पूर्वबद् यथा उकारसिहता लभनते । तद् बिंदुविसर्गाभ्यां अपि । बिन्दोर्युक्तस्योदाहरणम् - ककार[:] बिन्दुसहितः पकारं लभते, 'चं' इत्येषा(ष) प(य)कारम्, 'टं' इत्येष शकारम्। स्थापना - कंप। चंय। टंश। अस्याधः - खंफ। छंर। ठंष। अस्याधः - मव(गंब)। जंछ। इंस। अस्याधः - घंम। इतंव। ढंह। अस्याधः – डाम चुटघ(ङंम। वंय।) णंश। उत्तरं समासादयति। अधर-" प्तु(स्तु) अधरमेव। सविसर्गोघे(प्ये)वं यथा - कः प। चः य। टः ज्ञ। [प०२०२,पा०२] अस्याधः – सः फ। छः र। ध(ठ)ः ष। अस्याधः – गः ब। जः छ। डः स। अस्याधः – ङः म। षः य। णः श। अस्याधः - घः भै। झः व। ढः ह। यथा एवां सानुखारस्य (स)-विसर्गक्रमेण लब्धिरक्ता तथा 'तपयस' इत्येतेषामपि प्रस्तार: - भ(तं) अ। पंक। यंच। सं(शं)टा अस्याघः – थं आ। पं(फं) खा। रंछ। [षंठा] दंइ। पं(बं) गा भं(छं) जा। " मंड। अस्याधः - नं अ:। मंदः(डः)। यं नः। गं(शं) णः। [प०२०३, पा०१] अस्याधः - घंई। भंघ। वंझ। इंढ। सविसर्गे(र्गो)प्येवं यथा – तः अ। पः क। यः च। सः ट। अस्याघः – थः आ। फःख। रःछ। षःठ। अस्याधः – दः इ। पःशः [बःग]। लःज।सः इ। अस्याधः - नः अ। मः ङ। यः ञ। सः ण। अस्याधः - धः ई। मः घ। वः झ। हः ढ। सानुस्वार-विसगोवेतौ । अथवाऽन्यथा रचनाक्रमेण गुरुरान्(ह) ॥ ३३० ॥

<sup>। †</sup> मूलादर्शे सर्वाऽपीयमक्षरस्थापना प्रश्रष्टपाठात्मिका उपलभ्यते अतोऽधस्तात् कोष्ठकेषु **शुद्धरूपेणैया प्रदर्श्वते** अस्माभिः । – सेपादकः ।

| सानुस्ताराणां<br>कचटानां स्थापना- |   |   |   |    | कर  |    |   | सग<br>स  |     | ii<br>पन | <b>1</b> – | सानुस्वाराणां<br>तपयशानां स्थापना |    |   |    |    |    |    | सर्विसर्गाणां चपववानां<br>स्थापना – |    |   |    |   |   |     |            |    |    |   |            |   |     |   |
|-----------------------------------|---|---|---|----|-----|----|---|----------|-----|----------|------------|-----------------------------------|----|---|----|----|----|----|-------------------------------------|----|---|----|---|---|-----|------------|----|----|---|------------|---|-----|---|
| 17                                | P | F | प | चं | य   | ż  | श | 3        | कः  | प        | ਚ:         | य                                 | ₹: | श | 19 | त  | भ  | पं | 事                                   | यं | च | शं | ट | 3 | 1   | [:         | 16 | पः | 4 | यः         | ঘ | शः  | ट |
| 1                                 | ŧ | Ħ | फ | छं | ₹   | ठं | ष | २        | स्ब | <b>फ</b> | छ:         | ₹                                 | 3  | q | २  | ध  | भा | फ  | ख                                   | ŧ  | छ | वं | ठ | 1 |     | <b>7</b> : | भा | फः | ख | ₹ः         | 8 | षः  | 8 |
| 1                                 | 3 | Ť | 4 | जं | स्र | ₹  | स | R        | गः  | ब        | ज:         | ल                                 | ₹  | स | 18 | đ  | Ę  | वं | ग                                   | छं | ज | सं | ₹ | 1 |     | Ţ:         | Ę  | बः | ग | <b>₹</b> : | 4 | सः  | Ŧ |
| 18                                | 8 | ŧ | भ | Ħ  | ₹   | đ  | 8 | 8        | ध   | भ        | <b>स</b> ः | 4                                 | 3  | Ę | 8  | ¥  | ŧ  | भ  | घ                                   | Ė  | Ŗ | ŧ  | ठ | 1 | , , | T:         | ŧ  | भः | ¥ | <b>4:</b>  | Ŗ | £:  | च |
| 4                                 | Ī | F | स | नं | य   | णं | श | <u> </u> | 零   | स्       | ज:         | य                                 | ण  | श | 4  | नं | भ  | मं | ₹                                   | पं | म | शं | 8 |   | 1   | नः         | ¥  | मः | Ŧ | पः         | 8 | षाः | 9 |

# कचया(टा)दीणं पढमो, चरिमो य समं लभंतुकारेण।

स्मइ[प॰ २०३,पा॰ २] तवगो एकं, साणुस्सारे य सविसगो ॥ ३३१॥
फ चटा दि' इस्रनेन कचटत पय शानां प्रथमो वर्गः। तृतीयस्वराः (वर्गः) गज ड
द ब स सा नां। पञ्चमः इ काण न माः। एवमेवादिष्रहणं समर्थितं भवति। एते कचटा दयः
उकारसिहता यथा — इ चु दु तु पु शु ॥ मसो (एते १) धस्तात् पंचमवर्गीत्तरान् समन्ते यथा — त प य ।
स(श)। अ कचट। तृतीया [प॰ २०४,पा॰ १] स्तु गज डा दयः उकारसिहता यथा — जु गु (गु जु)
डु दु (बु) सु ॥ एतेऽपि त्व (स्व)स्मात् क्रमेण पञ्चमो पञ्चमो समते (१) द व स्व स गज ह द्या
(डादयः)। अंत्या उकारयुक्ता यथा — इ चु णु तु मु । ग (य)वर्ग-शवर्गयोः पञ्चमः क्रथाशब्दः,
हिकाशब्दश्च। प्रभकाले तावपि श्रुत्वा पंचमस्य य-सवर्गप्राप्तिभवति। यथा — म य य स दु । कथशब्दः, हिकाश प॰ २०४,पा० २] ब्दश्च। एते सप्त । "कचटा दीणं पढमो तहओ चिरमो समं ॥
उकारेण स्थ तवर्गं" इस्रेतद् व्याख्यातम् ॥ ३३१॥

ख-छ-ठादिएहि सहिया, एते उ हवंति छट्ठए वग्गे। घ-झ-ढाइएहिं सहिया, सत्तमवग्गे लभे एकं॥ ३३२॥

सकार उकारयुक्तः षष्ठे पवर्गेऽक्षरमुक्तरं प्राप्तोत्युक्तरानुवितत्वात् । छकार उकारयुक्तः शवर्गे उक्तरानुवितत्वात् उक्तरस्वरम् । एवं थफर खा(षा)[अ]पि। खकारः अनुखारयुक्तः षष्ठे पवर्गे उक्तरिव २०५, पा० १]राक्षरं छमते। स एव सविसर्गो युक्तोऽधरम् । छकारः सानुखारः सवर्गे उक्तरमवाप्नोति । धकारः सानुखारः अपवर्गे उक्तरं छमते । विसर्गयुक्तोऽधरम् । एवं छकारोऽपि [स]विसर्गयुक्तो यवर्गेऽधरमिति । एवं थफरषा वक्तव्याः । एवं गाथाप्रागर्दशक्तः (१प्रागर्दशक्तार्थः ।) 'घ झ ढाइएहिं सहिया' उकारविन्दुविसर्गाः । थ(घ)कार ओ(उ)कारयुक्तः सवर्गे उक्तरं छमते । विन्दुयुक्तः सवर्गे एवोत्तरं असते । स एव घकारः विसर्गयुक्तः तत्रैवाधरमिति । एवं उक्तरे । किन्दुयुक्तः सप्तमे सवर्गे उक्तरानुवितत्वादुक्तरं, स एव बिन्दुयुक्तः [प०२०५,पा०२] तस्मिन्नेवोत्तरं छमते । विसर्गयुक्तः अधरम् । एवं ढकारोऽपि । एवं च सर्वहा(१भ व हा) अपि खस्मात्सप्तमं वर्गोक्षरं छमन्ते ॥३३२॥

## उत्तरवंजणसिंह[या], सत्तमवग्गे लभंति सेससरा । अहरेहि अ संयु(जु)त्ता, लभंति अहराहरे वग्गे ॥ ३३३ ॥

खत्तराः [प॰ २०६,पा॰ १] प्रथम-तृतीय-पञ्चमवर्गाक्षराः परिशिष्टैः खरैः 'ऊ ऐ औ' इस्रेतै-स्तृ(क्षि)भिर्युक्ताः आत्मीयादात्मीया[त्] सप्तम ईकारयुक्तो लभ्यते । प्रश्नाक्षराणामादिस्थितस्य यदाप्रतः हकार इकृारयुक्तो हद्यते तदा टकार इका पि॰ २०६,पा॰ २]रयुक्तो लभ्यते । प्रश्ना-श्वराणामादिस्थितस्य यदाप्रतः टकार औकारयुक्तो हद्यते तदा दकारो लभ्यते । अधरवर्गा [अ]-श्वराधरमक्षरं लभन्ते अधरस्वरयुक्ताः । इस्रेष प्रश्नाद्धीं(ई)गाथार्थः ॥

अथवाऽस्य(स्या) गाथ(था)या व्याख्या – उत्तरव्यंजनशेषस्वराः 'ऊ ऐ औ' त्रयोऽप्येते इत्तरव्यञ्जनसहिता यथा – कू चूट्स तू पू यू शू । ऊकार अधस्तात् उत्तरव्यञ्जनसहितो छभते कमसः(कः) सर्वसः(१)वर्गे यथा – श अक च ट त प। तथा उत्तरव्यञ्जना येषु वर्गेषु अधरातुविति- तत्वाद्धराक्षरान् । तथा उत्तरव्यञ्जनाः — गूज्दू दू पि॰ १०४, पा॰ १ मृद्धस् एकं छिन । क्रमेणेव सइ गज ड द वाः, एषु वर्गेषु अधरानुविहितत्वाद्धरं छमन्ते । तथा द सूण्न्मू कमस(कः) सप्तमवर्गा यथा क्रमेण चि(चे)त्यधरानुविहितत्वाद्धरा(र)मिति । ई(ऐ)कार उत्तरव्यञ्जनसिहितः यथा — के चै टै ते पै ये हैं । लिब्धस्तु क्रमसः(कः) एषु वर्गेषु ए(वि)धा भवति । [ [ गण्णा ने चे चे टे ते पै ये हैं । लिब्धस्तु क्रमसः(कः) एषु वर्गेषु ए(वि)धा भवति । [ गण्णा ने चे चे चे ते पै ये हैं । लिब्धस्तु क्रमसः(कः) एषु वर्गेषु ए(वि)धा भवति । [ गण्णा ने चे चे चे चे चे चे चे ये हैं । अक च ट त प । एवं ग ज हा द्योऽपि ऐकारगुक्ता वक्तव्याः । को चौ टी तो पौ यौ सौ(हों)। लिब्धस्तु सप्तमवर्गात् अधरानुविहितत्वाद्धरान् । स क च ट त पाः। एवं ग ज हा द्यो स्व च च णा दयोऽपीति । एवं जकार-ऐकार-औकारयुक्ताः अधरा अधरा वि च अमस्ते । खूळू दू यू पू कृष् । लिब्धस्तुच्यते अधरानुविहितत्वाद्धरानेव [प०२०७, पा०२] च आ ख छ ट थ फ । तथा, घू झू दू धू भू यू हू । लिब्धक्रमो वर्गेषु अधरानुविहितत्वाद्धराधरलिधः । ज इ ध झ ढ घ भ यथा जकारयुक्तास्तथा ऐकारीकाराविष वाच्याविति एवं अधराधरेषु लभते । इत्युक्तो गाथार्थ इति ॥ ३३३ ॥

## लभइ ककारो जुत्तो, चकारवग्गंमि तइय-चरिमेण।

ट[त]वगो जइ पण्हे, दसमसरो [प॰२०८,पा॰९] तइ औं यादीए ॥ ३३४॥

ककारः प्रश्नाक्षराणामादिस्थिति(त) ईकारेण सानुस्वारेण युक्तः चवर्गादेकमक्षरं स्थ्यते ।

उत्तरमुक्तरानुवितत्वाहभते। प्रश्नाक्षराणामौकारस्यादिस्थस्य यदामत आकारयुक्तो टकारो दृश्यते
तदा आकारयुक्तटकार एव स्थ्यते। उकारस्यादिस्थितस्य प्रश्नाक्षर (रेषु) यदामतः [प॰२०८,पा॰२]

टकारः इकारयुक्तो दृश्यते तदा टकार एव ईकारयुक्तो स्थ्यते । प्रश्नाक्षराणामौकारस्य यदामतः
तकारः अकारयुक्तो दृश्यते तदा ताकारो स्थ्यते । औकाराविस्थस्य यदाऽमतः तकार ईकार
युक्तो दृश्यते तदा तीकारो स्थ्यते । प्रशाक्षराणामादिस्थस्य इकारस्य यथा(दाऽ)मतः तकार
आकारयुक्तो दृश्यते तदा तकार आत्मानं स्थाते । प्रशाक्षराणामादिस्थस्य इकारस्य यदाऽमतः
तकार इकारयुक्तो दृश्यते तदा तकारो स्थ्यते । औकारस्यामतः याकारो यदा दृश्यते
तदा (प॰२०९,पा॰९) याकारो स्थ्यते । औकारस्यामतः ईकारो दृष्ट ईकार एव स्थ्यते । इकारस्थामतः याकार आत्मानं स्थते ।। ३३४॥

## बितिय-चउत्थेहि समं, सरेहि सो चेव लमइ त-पवगो। सत्तम-णवमेहि समं, सेसेहि समं अहरवगो॥ २३५॥

पूर्वार्क्को अस्य(स्था) गाथ(था)या अनन्तराक्रान्तगाथया वर्णितः । प्रश्नाक्षराणामाविस्वस्य जकारसामतः तोकारं छभते । औकारस्य प्रश्नाविस्वस्य पकार एकारयुक्तः पेकारं छभवे । औकारस्य प्रश्नाविस्वस्याभतः पाकार औकारयुक्तः पो(पो)कारं छभते । इक्रारस्य प्रश्नाविस्वस्याभतः विकारः (तकारः) तकारं छभते । इक्रारस्य प्रश्नाविस्वस्याभतः टो(टा)कारः टोकारं छभते । ईकारस्य प्रश्नाविस्वस्याभतः स्थितः [तकारः वोकारं छभते । इक्रारस्य प्रश्नाविस्वस्य प्रश्नाविस्वस्य प्रश्नाविस्वस्य प्रश्नाविस्वस्य प्रश्नाविस्वस्य प्रश्नाविस्वस्य प्रश्नाविस्वस्य । ३३५ ॥

<sup>†</sup> अत्रादर्शे कियान् पाटः पतितः प्रतिभाति ।

बितिएण य संजुत्तो, चकारवग्गो लभइ [१०२१०,११० १] तह्यवग्गे । प-यवग्गे पुण लब्भइ, चत्तारिस(म)एण संजुत्तो ॥ ३३६॥

चकार एकसंख्याक[कः], ककारोऽप्येकसंख्य एव । ततः संयोगा[द]द्वीकान्तिकसंबः । कस्तात् है तुस्यसंख्यत्वात् । यथा 'चू'। स यत्रतत्रस्थः प्रश्ने व्व(ख)वर्गान् प्राप्नुतः(प्राप्नोति) । टकारः ककारयुक्तोऽद्वैकान्तिकसंबः यथा 'टू'। स यत्रतत्रस्थः प्रश्ने पवर्गं प्राप्नोति । चतुर्यतकारेण । युक्तः [व॰२९०,पा०२] ककारोऽद्विकान्तमापन्नो यथोक्तः स यत्रतत्रस्थे(स्थः) प्रश्ने दृतीयवर्गं प्राप्नोतीति ॥ ३३६ ॥

जो अ ककारे गमओ, भणिओ सो चेव तइय-चरिमाणं। आइम-तइयाभिहए, लभइ तकारो हु त-पवग्गे॥ ३३७॥

यथा ककारः प्रथमखरेण तृतीयखरेण वा युक्तः सवर्गाक्षरं लभते। एवं तृतीयवर्गाक्ष- ।। राणां ग व द व ल सा नां, वरि व २११, प० १ ]माणां क व ण न मा नां चान्यतमाक्षरप्रमे प्रथम- खरेण तृतीयखरेण वा युक्तः आत्मीयवर्गेऽक्षरमवाप्रोति उत्तरानुविकतित्वादुत्तरम् । सकारः प्रथमखरेण युक्तः तवर्गेऽक्षरमेकं प्राप्नोति उत्तरानुविकतित्वादुत्तरम् । स एव सकारः तृतीयखरेण युक्तः पवर्गेऽक्षरमेकमवाप्नोति उत्तरानुविकतित्वादु (दु) त्तरम् ।। ३३७ ।।

लभए बीव(इ)यजुत्तो, चकारवग्गो य तइया पर २११, घर २)वग्गं च । चत्तारिमएण समं, लभइ यकारो पवग्गं उ ॥ ३३८ ॥ चकारो दितीयस्वरयुक्तः टवर्गं प्राप्नोति । यकारश्चतुर्थस्वरेण य(प)वर्गं लभते ॥ ३३८॥ जह भेओ उ चवग्गे, तह य कवग्गंमि चेव णायद्यो । एवं चिय दा(ता)दीहिं, सरेहिं भेओ मुणेयद्यो ॥ ३३९॥

यथा चकारो द्वितीयस्वरयुक्तः कृतीयं वर्गं प्राप्नोति एव्यं(वं) ककारोऽपि द्वितीयस्वरयुक्तो अ द्वितीवं वर्गं प्राप्नोति । तकार-चकारावप्येवमेव ॥ ३३९ ॥

एमेव सेसयाणं, चादीणं अहमावसाणाणं ।

सरवग्गाण य जोगो, अदकंतकमो होइ [प॰२१२,पा॰१] ॥ ३४० ॥

श्वं यथा प्रथमवर्गः श्रेषाक्षराणां शकाराष्ट्रसप्तं (ण्टमां) तानां तृतीयवर्गाक्षराणां ग ज ह द व क सा मां षतुः संक्ष्यानामक्षराणां यः संवोगः सार्व (१आई) क्रान्तिकसं हः । तस्य संयोगस्य अधस्तात् अधिकारः स वतीयवर्गे प्राप्तोति । तुल्यसंस्यस्य स्वरस्याक्षरस्य च यः संयोगः सोऽप्यकेकान्तिक-संबाः । अः वतीयवर्गे प्राप्तोति ॥ ३४०॥

पन्हाइमसंखाए, सबे पण्हक्खरे गुणेऊणं । उवरिक्के पक्खेउं, आइक्के अट्टहि विभाए ॥ ३४१ ॥ सेसं वग्गे णामक्खरं होइ ।\*

जइ पुष्छइ कं म(स)रं तो, करेज अह[प॰ २१२,पा॰ २]रुत्तरं कमसो॥३४२॥

मृङाइर्ते अस्या गाथाया वृतादश वृत्व पूर्वाई उपस्थमते । खिडतमाय इत्यामाति ।

प्रभाक्षरमध्ये उव(प)रिखराणां संख्या उपरिमात्रारहितानां च संयुक्ताक्षराणां या उपर्य-क्षरसंख्या तामेकीकृत्य प्रथम् (क्) स्थापयेत्। परिस्(शि)ष्टानां प्रभाक्षराणां विद्यमानाधरस्वराणां च या संख्या तामेकीकृत्य स्थापयेत । अक च ट त प य द्वा वर्गाणां वसु-मुनि-रस-स(द्वा)र-सागरा-प्रि-यम-चन्द्राः कमसो(शो) गुणकारा[ः] । प्रभाक्षराणां मात्राधक्षर-प्रतिबद्धो गुणाकारः, तेन गुण-वित्वा स्थापितां अधोऽक्षरसंख्यामुपरि प० २१३, प० १ तस्वराक्षरं पृथक् स्थापितां तत्रैव प्रक्षिप्याष्ट-भिर्मागेऽपहृते लब्धाच्छेषाच द्वौ वर्गौ लक्ष्य(भ्ये)ते । लब्धवर्गी यदाधिका(क)स्तदास्ताभिः पुनर्भागे हृते लब्धाच्छेषाश्च(द्व)द्वौ वर्गौ पुनर्लभ्य(भ्ये)ते । ककाराद्यो लब्धवर्गाः शेषाश्च क्षेयाः ॥ ३४१ – ३४२ ॥

> एमेव सेसवग्गे, णामक्खरपा(या)ण हवइ एकं तु । जइ इच्छिस तं करणं, करणे(रे)ज्ज अधराधरं तत्तो ॥ ३४३ ॥

तत्र शेषवर्गाल(ह?)ब्धवर्गाच एकैकं नामाक्षरं लभ्यते । प्रशाक्षराणां निपतितानां मध्ये पूर्वोक्ताधराधरक्रमेणाक्षरमुत्तरमधरं वायाद् ।। ३४३ ॥

॥ वर्गाक्षरसंयो[प॰२१३,पा॰२]गोत्पादनं समाप्तम् ॥

अत्यु(णु)सार-विसग्गविही, ण(णा)यद्यो होइ सद्यओभणे(है) । चउसु वि दिसासु एवं, वग्गे ण(णा)मक्खरूपत्ती ॥ ३४४ ॥

सर्वतोभद्र[ः] प्रस्तारमंतरेण न शक्यते दर्शयितुम्। अनुस्वारिवसर्गप्रहणेन शेषस्वराणामिष सूचना कृता । अतो व्यंजनस्वरयोगाच (च) तुर्विष दिश्च(क्ष्व) क्षरपातिकया सुखदुः खलाभालाभ-जीवितमरणाचिष नामाक्षरोत्पत्तिरपीति प्रस्तारेण दर्श (वर्य) त इति सर्वतोभद्रस्य महाकरश (ण)स्य मूलप्रतिबद्धादारस्या (भ्या) वरणपंचदशपर्यन्ति (न्तं) न्यासमात्रं [प॰२९४, पा॰१] पंक्ति पंक्ति (१) विख्यते । तत्र मूलप्रतिबद्ध अष्टमंडलमध्ये अकार तस्य पूर्वतः एकारः । दक्षिणतः ऐकारः । अपरतः उकारः । उत्तरतः औकारः । द्वितीयवर्गे पूर्विदिगादि अक च ट प यशा । तृतीयावरणे दक्षिणादि आ खल्ळ ठ थक र व । चतुर्थे अपरादि इ ग ज ह द बल्ल स । पंचमे उत्तरादि ख घ झल्ल ध भ बह् । भूयः घष्टावरणे पूर्विद आदित्य-भौम-शुक्र-बुध-गुरु-शनि-चन्द्र-राहु-पर्यन्ता महाः । सूर्यां (यं)भौमां पुति ऐ पुनर्वसु-पुष्या-स्रेषा । भौमशुक्रान्तरे मधा फाल्गुनीद्वयं च । शुक्रे हस्तः । शुक्रबु [प॰२१४,पा॰२]धान्तरे चित्रा स्वाति विशाखा । बु [ध] हरा (हस्प) त्यन्तरे अनुराधा च्येष्ठामूलानि । गुरुसनेश्चरांतरे आपाढाऽभिजित्स्रवण । वृहस्पत्योपरि पूर्वापादाः । सनेश्चरांतरे धनिष्ठा शतिभवा पूर्वभाद्वपदा । चन्द्रोपरि उत्तराभाद्वपदा । चन्द्रराह् न (अ) स्वरे रेवती अश्वनी भरणी चेति । राहुसूर्यान्तरे कृतिका [प॰२१५,पा॰१] रक्षेहणी सृगसिरश्चेति । सूर्योपरि आर्द्रो । एतत् घष्टावरणं पूर्विदिगादितः ।।

मेष क ल ग घ छ । वृषः च छ ज झ य । मिथुन वृषोपरि म(ग?)कारः । जकारोपरि मिथुनः । दक्षिणस्यां कर्कटकः । ततः ट ठ ड ढ ण डकारस्योपरि सिंहः । त थ द ध न दकार-स्योपरि कम्पः(न्या) । अपरदिसा(शा)यां तुल्यः(छा) । प फ ब भ म [प॰ २१५, प॰ २]पकार-

<sup>†</sup> श्रुटितोऽत्र कियान् पाठः, इति प्रतिभाति ।

स्वोपरि वृश्चिक। यर लव पंचमोऽयं कुंबशब्दो ककारोपरि धतुः। उत्तरतो मकरः। श्रव सह पंचमोऽयं हिंकतः शब्दः शकारोपरि कुम्भः। क स्व ग घ क गकारोपरि मीनः। एवं सप्तमान बरणम् । अष्टममिदानीं - पूर्वादितः कच छ ज झ य । यट ठ ढ ढ ण । च त श्रद्धन । पफ बभम। द्यरळव। शषसह। तक खगघङ। चछ जझ य। एवा(वम) ष्टमम्। नवमं इदानीं — पूर्वादितः चटठखढण। यतथद्घन। पफबभम। शयरळ**व।तश्यस** 🎙 ह । कहा सागा घर । पच छ ज झ ञा । चटठ डढण । दशमितानीम् — टतथ द्धन । शप **का व व व । त** यरलव । क शवसह वा । पक खगच **क** । च च छ (प॰ २९६,पा॰ ३**) आ ह** म। यटठडडण। कतथद्धन। एकाद्क्ष(स) सिदानी -- तपकवसम। इवरलव। पशापसह । वाश्वक्षगघङ । जचछजझव । वापटठढढण । तथाद्धन । कपफबभम। द्वादश[म]मिदानीम् — पयरलव। शषसहवा। यकस्वगघडा टिच्छा जश्ञ । शटठडढण । तथद्धन। कपफबभम। पयर्ळव। त्रयोद्श[म]मिदािनीम् 🕶 यश्चसह।टकलगघडा शचछजझव। तटठडढण।कतथद्धन। पफबभम। वयर छव।यशषसहञ।चतुर्दश[म]मिदानीम् -- शअ, कआ, खइ,गई, घङ(उ?), मड (**इ**?), हए, चए(ऐ), छ ড(ओ), ज ऊ(औ), झ अं, य अ:। क अ, ट **आ, ठ इ, ए(ड) ई, ढ ড,** ण अर(इर), ष ए, व ऐ, ष ओ, द औ, घ अं, न अः। च[अ], प आ, फ इ, व ई, [प॰ २९६,पा॰ २] ॥ म ७, म ऊ, य ए, र ऐ, व व (ओ), ल ऊ (औ), व अं, ढ अ: । व अ, [श] आ, [श] इ, सई, ह उ, ख ज(ऊ), गए, क ऐ, ख उ(ओ), ग अ(औ), घ अं, गः(क) अः । पंचदश[मं]पूर्वादितः अकचटतपयशा। ए। ऐखछठथफरव। आ। इगजढद्वस्य । आहे। औषशह धमबद्द्रा ई। अकचटतपयश्राए। आ खळठथफरषाऐ।इगजहद्बळसा ई घश्रदधभवह। औ। एवं पंचद्शावर्ण(रण)पर्यन्तोऽयम् ॥ ३४४ ॥ [प॰ २१७,पा॰ १] »

#### ॥ सर्वतोभद्रः समाप्तः॥

सर्वतोभद्र इति प्रहरि(ऋ)क्षराद्यक्षरविधानेन येन केनचिद् यथाविस(श)मायातस्था-वैस्थो(इया)क्षराण(णि) च प्राझानि। अन्वत्र विधानं इति । मंगलार्थं च इह लिखितमिति ॥ छ॥

> कंठंतरिओ वि उरो, उ(प?)रभारं(वं?) सो न गच्छए मोत्तुं। अवसेसंति(समंत?)रिओ पुण, आइल्लमणंतरं पावे ॥ ३४५ ॥

'अ इ ए ड' एते कंड्याः । एतेषामन्यतमो[प॰ २१७,पा॰ २] हकारस्थे(स्थ) प्रश्नास्थाविस्थस्य वदाडमतः कदा हकार एव लभ्यते । 'अ इ ए ड' एतेषां कंड्यानां अन्यतमाविस्थस्य 'आ ई ७ क दे जी ज जः' एतेषां अपरिशिष्टस्वराणां अन्यतमो बदाडमतः स्वितमेवाचमन्यतरं सदा कंड्या(ड्य) सर्दे अपते ॥ ३४५ ॥

उकारादिसुँ एवं, पढमंतरिओ ण एइ परभावं । अभिहर्म(म्मं)तौ पुरओ, आदित्त(ह्नु?)मणंतरं लभइ ॥ ३७६ ॥

उकारस्य इकारस्य प्रथमस्य प्रशासरादिस्यस्य यथाऽमतोऽनंतरं ककारः प्रथमो दृश्यते सद्मा दृकार प्रव कश्यते । दृकार(रे) ककारेणार्लिगिते आदिस्थो [प॰२१८,पा॰१] दृकार एकः कश्यते । उकारस्य कंश्यतं नेकारस्य ॥ ३४६ ॥

†.....तीस भायए सदा कालं। जं सेसं सा हु तिही, वोच्छं णक्खत्तकरणं से ॥ लद्धाओं जा तिथीओ, या(हीणा) रूपेण कण्ण(ण्ह)पक्खस(स्स)। मुकं पि दोहि भाए, माससनामादिरिक्खगणं॥

सर्वदा प्रभकालिनी छाया राम(श)यो द्वादश होरेति पंचदशानां संज्ञा प्रभाक्षरश्च । सर्वमैतदे-कीकृत्य तुन्स(त्रिंश)त्पंचगुणाक्षेपः । वर्तमानतिथियुक्तं च कृत्वा शेषं गतार्थः ॥अन्य(ना?)दर्शमैतत्॥

> पढमो विसमो उ सरो, बितिओ य समो तइजाओ सम्मो। विसमसमो य चउत्थो, सेसा एवं सरचउक्का ॥ ३४७॥

प्रभाक्षराणामादिस्थो गकारो विष[म] इति इकारयुक्त गकारमेव लभते । प्रभाक्षरादिस्थो । प्रकार स ईकारयुक्तो घकार एव लभते । दकारो विषम उकारयुक्तो दकार एव लभते ॥ ३४७॥

एवं समवग्गाणं, चउक्कया विसमवग्गयाणं च।

णायद्वा णंतरओ, विसमा [प॰ २९९,पा॰ १] विसमाण संजोए ॥ ३४८ ॥ समस्वरे[ण] युक्तसमाक्षरस्तमेव लभते । विस(ष)मस्वरेण युक्तो विषमाक्षरो लभ्यते । एवं सर्वे ककारादयो हकारात्वाः समस्वरे (१)र्युक्ताः समाक्षरास्तमेव लभन्ते । विषमस्वरैर्युक्ताः विषमाक्षरास्त एव लभ्यन्ते ॥ ३४८ ॥

समसंजोएण समो, लभइ अ विसमो य विसमसंजोए। वग्गे दिहो एसो, भणिओ वग्गक्खरवि[१०२१९,११०२]भाओ॥ ३४९॥ समस्वरयोगे व्यंजनं समं लभ्यते। स्वरं च विषमस्वरसंयोगे उत्तरत्वाद् विषमाक्षरो सभ्यते। स्वरक्ष विषम एव प्राग्व[द]र्थः। ततोऽक्षरस्वरविभागे लिब्धरिति॥ ३४९॥

॥ संकट-विकटं समाप्तम् ॥

वग्गक्खरा तिपु(गु)णिया, खेबो पढमक्खरस्स वग्गंमि । तिसु चउसु अधो अहे, तंमि य णा[म]क्खरं वग्गे ॥ ३५०॥

प्रभाक्षराः । एवं वर्गाक्षराः । प्रभाक्षराणां विद्यमानस्वराणां या संख्या तामेकीकृत्य द(त्रि)गुणां कृत्वा प्रभाक्षराणां ककारादीनां हकारांतानां अन्यतमादी दृष्टा पूर्वतः (त्रि)गुणित
पिंडातः पंच प्रक्षित्य ये ककारादीनां हकारांतानां [प॰२२०,पा॰ १]प्रभाक्षराणामन्यतमादी दृष्टे

तिसानेच संख्या पिंडाख्या चतुरिक्षिण्यास्ताभिभीगेऽपहते शेषे तकारादिवर्गी छभ्यते । छन्धानां
पुनः सप्तभिर्मागे पल(यक्क)व्धं यच शेषं तयोः ककारादिवर्गी छभ्यते ॥ १५०॥

अक्खरसिरसा जोणी, मत्तासिरसं च जाणए रूवं। एवं सेण विभत्ते, वग्गेण निरूविओ भेओ॥ ३५१॥

<sup>्</sup>री अस्ता नाथाया एव पूर्वार्दः सविवतरूपेण उपस्थातेऽत्राद्वी । परं असे ८५ तमे पृष्ठे इवं गाया असववारिमका पुनर्कितता कश्यते । आदर्शान्तरभेदेनेथं पुनरुक्तित्व जाता सम्भान्यते ।

जीव-धातु-मूळाक्षरैः पूर्वोक्तेर्जीवधातुमूळ्योनिनिर्देशकार्यः(यं?) मात्राभिद्रेष्टच्यम् । रूपं शुक्तं कृष्णं पीतं रक्तादि । लक्षणं दीर्घमल्पं वृक्तं इति । जीव-धातु-मूळोत्तराघरैः पंचभिर्मेदः प्रभाक्षराणां निरूपयितच्यो वर्गप्रतिबन्धः ॥ ३५१ ॥ [प॰ २२०,प॰ २]

पढम-तइए य चरिमा, वग्गा पासंडिया तहा भिणया। सेसा य अपासंडी, णिदिट्टा पण्हइत्तेहिं॥ ३५२॥

प्रथम-तृतीय-पंचमवर्गाणां अन्यतमबहुले प्रभे पाखंडिनो ह्रोयाः । के ते १ प्रव्रजिताः अरहन्तादयः आजीविकादयश्च । शेषाणां द्वितीय-चतुर्थ-वर्गाक्षराणां अन्यतमाधिके प्रभे अपा- खंडिनो ह्रोयाः । [प॰ २२९,पा॰ १] अपाषंडिन इति गृहस्था भण्यन्ते ॥ ३५२ ॥

पढमो वग्गो पासंदाहिण (दाहिणपासं?) बिइ(ई)य एव चउत्थे य। रा(वा)मं तइए मज्झं, दो पासे पंचमं जाण ॥ ३५३ ॥

प्रथमवर्गाक्षरबहुले प्रभे तैरेव प्रथमवर्गाक्षरैरनभिहतैर्दक्षिणपार्श्वे पुरुषस्य लांछनं होयम्। अनिमहतैः स(श)क्षप्रहार इति । द्वितीय-चतुर्थवर्गाक्षराणामन्यतमबहुले [प॰२२९,पा॰२] प्रभे तैरेव द्वितीय-चतुर्थवर्गाक्षरैरनभिहते वामपार्श्वे लांछनं प्रत्येतव्यम् । अभिहतैस्तैरेव शक्तेः प्रहारादिकम् ॥ ३५३ ॥

पढमसरे सिरभागं, णिडालयं होइ तह कवग्गंमि । चिबुयं[च] चवग्गंमि, गिवप्पएसो टवग्गंमि ॥ ३५४ ॥

प्रथमस्वरमहणेन अवर्गो गृह्यते । तेन सिरो होयः । कवर्गे निडार्छ । चवर्गे (प॰ २२२,पा॰ १ ] चिबुकं । टवर्गे प्रीवाप्रदेशा(शः) ॥ ३५४ ॥

> हिययं च तवग्गंमि, कडिय पवग्गंमि होइ नायद्या। ऊरू [य] यवग्गंमि, जाणु पव(ए)सो सवग्गंमि॥ ३५५॥

तवर्गाक्षरबहुले प्रभे हृद्यं ज्ञेयम् । पवर्गबहुले प्रभे कटी ज्ञेया । ज(य)वर्गबहुले ऊरू श्रेयौ । जाणु(नु)पादौ सवर्गबहुले ॥ एवं अष्टविभागांगकरूपना । [प॰ २२२, पा॰ २] पंच(एवं?)- अदेशभागकरूपनार्थः(व्यमाह?) ॥ ३५५॥

सीसो य अवग्गंमि, णिडालदेसो तहा कवग्गंमि । अच्छी य चवागंमि अ, णासा हु तहा टवग्गंमि ॥ ३५६ ॥

यद्भिहितं अवर्गबहुले प्रभे शिरो होयः, तस्येदानीमवयवा[न्] तैरेव वर्गाश्चरैराह् — अवर्गाक्षरबहुले प्रभे मूर्द्धजाः प्रत्येतव्याः । [प॰ २२३,पा॰ १] कवर्गाक्षरबहुले प्रभे छकाटं हेयम् । चवर्गबहुले प्रभे छोचने । टवर्गे नासिका ॥ ३५६ ॥

वश्चं होइ तवग्गे, अहरोट्ठा तह पवग्गए भणिया । चिबुयं च [य]वग्गांमि, होइ य गीवा शवग्गांमि ॥ ३५७ ॥ वकारा(वर्ग) धिके वक्त्रम् । पवर्गाधिके ओडी । यवर्गे चिबुकः । शब्गें श्रीवा इति ॥३५७॥

एतेसु पण्यव्यास्य मार्थानेसुं, एतेमि अभिहण्हि वग्गेहि । मसयं तिलयं सत्थ-क्खयं च कमसो वियाणाहि ॥ ३५८॥

सिर(शिरः)प्रभृतयो ये प्रदेशा यैरक्षरा(रै)कक्ताः तैरनि(न)भिहतैः अधिकैः प्रभै(भे) स प्रदेशो निरुपद्रवो वक्तव्यः । अभिहतैरुपरु(द्र)वयुक्तः । चचा(शिक्षा)भिघातस्ट(कि)विधः । तत्र वैर्वर्गाक्षरैरालिंगितैः मस(श)कं तिलकं च वक्तव्यम् । अभिधूमितैत्राद्यणं(णैक्रणं) दग्वेस्तु स(श)क-महारः तत्र प्रदेशे वक्तव्यः ॥ ३५८ ॥

भणिएहि वयणदेसे, वग्गेहि य अभिहएहि जाणिजा।

मसय-तिलयाइ सद्यं, चिण्हं गुरुप(ज्झप्प)एसेसु॥ ३५९॥

बदने यानि[प॰ २२४,पा॰ १] चिह्नानि अभिह(हि)तानि तैरभिहतैरक्षरैस्तानि मज्ञकतिछ
• कादीनि गुद्धप्रदेशे हेयानीति ॥ ३५९॥

॥ अस्त्रविभागप्रकरणमंगस्य ॥
सत्तम-णवमो य रवी, चंदो वि य होइ पढम-तइएणं ।
भोमो बीय-चउत्थे, पंचम-छहो य सिससुओं भणिओ ॥ ३६० ॥
सप्तमस्तर एकारः, णवम उ(ओ)कारः। एतौ सूर्यस्य। चन्द्रः प्रथम-रुतीयैः 'अ इ'। भौमो
बितीय-चर्च्येः 'आ ई'। बुधः 'उ ऊ' ॥ ३६० ॥

एकारस सूरसुओ, जीवो दसमे य अट्टमे सुको। बारसमो वि य राहू, एते सरसामिया भणिया॥ ३६१॥

अं शनिः । औ गुरुः । शुक्र ऐ । अः [प॰ २२४,पा॰ २] राहुः । स्वराणां सा(स्वा)मित्वं ध्रहाख्यातं तमामप्रतिबद्धवस्तूपचयापचयोद्या-स्तमन-जया जयोत्पातादिना क्षेयाः ॥ ३६१॥

॥ खरक्षेत्रभवनम् ॥

रिव-भोम-सुक्क-बुह-गुरु-सिण-यं(चं)दो राहु अट्टमो एते। अकचटतपयश वग्गाण होति खेचाहिवा णिययं॥ ३६२॥ अकचटतपयश वर्गाणां प्रहाः क्षेत्राधिपा उक्ताः। तत्प्रतिवद्धाक्षरवसुष्यदैः अक्ष-मिदा(मना)विद्वासवृद्धिर्भेषा इति॥ ३६२॥

- पण्हक्सरसत्तमु(गु)णं, तिहिसहियं उ(ओ)मरत्तपरिसुदं ।
  मत्त(?सत्ते)हि भागसेसे, सुजा(जा)इ[१०२२५,११०१]गहा मुणेयबा ॥३६३॥
  सुशं छएण वा (च?)उरो, तिण्णि य दो तह य रूषिकं हु ।
  स्रादीणं एते, उमा(जसा?) संझा तहा कमसो ॥ ३६४॥
  विनकरानयनम् ॥ ३६३ ३६४॥
- , छाया रासी होरा, पण्हक्खरयं च होइ तीसगुणं । पक्सो वा तिष्णि सया, सद्वासतिहि(१) तं सवं ॥ ३६५ ॥

तीसगुणं काळणं, सीया(तीसा)ए हायए सवा काळं। जं सेसं सा उ तिही, वोच्छं णक्खरा-करणं से ॥ ३६६ ॥ लढाइ(ओ) जा तिहीओ, हीणा रूवेण कण्हपक्खरस । सु(मु?)कंमि(पि?) दोहिं च भवे, मासस्स नामरिक्खगणं॥ ३६७॥

सर्वदा प्रश्नकालिनी छाया रास्प(श)यो द्वादश । होरेति पंचदशानां संझा । प्रशासरम । १ [प॰ १९५ पा॰ १] [सर्व?]मेतदेकीकृत्य तृत्सत्या(त्रिंशता)गुणा शून्यक्षेपः ३६० वर्तमानातिथि- युक्तं च कृत्वा । शेवं गतार्थम् । अनादर्थ(शें?)मेतित्तिथी(थि)नक्षत्रकांडम् ॥ ३६५ — ३६७ ॥

गंधबाह(इ) अवग्गे, दिट्ठे विज्ञाहरा कवग्गंमि।
पमाहाहा(?) [च]वग्गंमि, णागय(?) य(ट)वग्गमिति ॥ ३६८ ॥
[इगं गाथा अस्पष्टार्था। न चास्या व्याख्यालेशो लभ्यते। – संपादकः।]
जक्सा य [त]वग्गंमि, देवा भणिया तहा पवग्गंमि।
णागा य यवग्गंमि, भूया जाणे सवग्गंमि॥ ३६९ ॥

तवर्गाधिके प्रभी यक्षा। पवर्गाधिके देवा। यवर्गाधिके नागा । स्(क)वर्गाधिके भूताः ॥ ३६९॥

पेया य षवग्गंमि, जाण सकारे य तह पिसाया य ।
कोइंडा य हकारे, एवं जाणिज्जा प॰ २२६, प॰ १ एएक(क)मसो ॥ ३७० ॥
आ(ब)काराधिक मभे त्रेताः । सकाराधिक पिशासाः । हकाराधिक क्रव्यांकाः ॥ ३०० ॥
अणुणासिएसु असुरा, णायबा यं(अं)मि दीसए जंमो ।
सविसग्गंमि अकारे, जक्खा सुणया य संजोए ॥ ३०१ ॥

अनुनासिकबहुले असुरा। अ(अं)कारः सानुस्वारः, तद्धिके प्रभे यमो हेयः। अकारः । स्विमाध्यराधिके प्रभे खा(धा)नरूपिणो यक्षा हेयाः। संयोगाध्यराधिके प्रभे खा(धा)नरूपिणो यक्षा हेयाः॥ ३७१॥

एएहि अक्खरेहिं, जाणसु अभिघाइएसु मरणं तु । जो(जा) जस्स देवया अक्ख[र]स्स तेणेव सा भणिया ॥ ३७२ ॥

यस यस देवताविशेषस्य येऽक्षराः पूर्वाभिहितासौरहि(रिमह)तैस्तस्मात् तस्मात् देवता- क्ष विशेषात् सकासा(शा)न्म[प॰ २२६,पा॰ २]रणमपि क्षेयम् ॥ ३७२ ॥

पढमय-बींय(बि-तिय)चउत्थो, पंचमवग्गो य तह घ णायद्यो । वाइय-पित्तिय-सिभिय-सिभवाइय अक्खरा कमसो ॥ ३७३ ॥

प्रथमवर्गाधिके प्रभे वातिका व्याधिरादेखा(इया)। द्वितीयवर्गे पैत्तिका। द्वतीयवर्गे केष्मा। चतुर्थवर्गाक्षराधिके प्रभे सामिपातः। पद्ममवर्गाक्षराधिके प्रभे क्ष्यो व्याधिरादेखः। अ
प्रहुरम्यस्य वा यं व्याधिकृत्युच्छतीति।। ३७३।।

पणयालसयं अहुत्तरं च दोहावग्गाहितुव(धिश्रासी । अवसा(से)साणं छण्हं, एक्कोत्तरिया हवइ विट्ठी(द्धी) ॥ ३७४ ॥ पूर्वादिखस्य प्रादक्षण्येन बुधका(१)विन्यस्य प्रभाक्षरसिहतं कृत्वा गुणयेत् ॥ ३७४ ॥ पंच यसत्त यणव तेरसे य अट्ठादसमे य सोलसयं । बत्तीसं तित्तीसं, जाणसु गुणकार रासीओ ॥ ३७५ ॥

पूर्वादितः प्रभा सहिता बुधका(?) यथास्थितप्रस्तु[त]दिक्चकं गुण्य सोधनिकां यथास्त्रं विशोधयेत् ॥ ३७५ ॥

पंचगतिगछसत्तहमा य ते होंति सोहणा कमसो । धय धूमे(म) सीह साणा, वसहंमि पुक्कितिया एते ॥ ३७६ ॥ णियव(१णवय)क्खरंमि जाणे, सोहणयं चोदसे तु वाणि(१) । पण्णरसगए भरिया, सोलसढके वियाणाहि ॥ ३७७ ॥ एसो [सो] संखेवो, भणिओ जिणभासिओ समासेण । जाव य णिहइ णामं, लाभालाभेसु सबेसु ॥ ३७८ ॥

प्ष सः उक्तेन प्रकारेण सात्त्विकाय पुरुषाय बुद्धिवलं ज्ञात्वा, ने(नै)तद्भव्यापि(य)
" नास्तिके(का)याभद्धधानया(नाय) अकुलपुत्राय जात्यादा(द)जात्यसंपन्नाय देयम् । गुरुशुश्रूषकाय
ज्ञानवते चास्तिकाय देयमिति । जिनमहणपरिज्ञानार्थं कृतं यो यन्नामाक्षरैरक्षरैः लाभालाभावि
स सर्वं वक्तव्यं प्रभे [इ]ति ॥ ३७६-३७८ ॥

॥ प्रश्नव्याकरणं समाप्तम् ॥

।। संवत् १३३६ वर्षे चैत्र छ० १ ॥ इति संपूर्णम् ॥



# ज्ञानदीपकारूयं

# चूडामणिसारशास्त्रम् ।

नमिऊण जिणं सुरअणचूडामणिकिरणसोहिपयजुयलं । इय चुडामणिसारं कहिय मए जा(ना)णदीवक्खं ॥ १ ॥

जिनमहैतं सुरगणचूडामणिकिरणशोभितपादयुगलं नत्या इदं चूडामणिसारं शानप्रदीन । पाल्यं मया कथ्यत इति ॥ १॥

पढम-तईय-सत्तम-रंधसरा पढम-तईयवग्गवण्णाइं। आलिंगियाइं सुहया उत्तर-संकडअणामाइं॥ २॥

अइए ओ पते प्रथम-तृतीय-सप्तम-नवमाश्चत्वारः, तथा कचटतपयशा गंज द दब लसा एते प्रथम-तृतीय[वर्ग]चतुर्दशवर्णाश्च आर्लिगिताः, सुभगाः, उत्तराः, संकटनामकाश्च ।। भवन्तीति ॥ २ ॥

कुच-जुग-वसु-दिस-सरआ बीय-चउत्थाइं वग्गवण्णाइं। अहिधूमिआइं मज्झा ते उण अहराइं वियडाइं॥ ३॥

आई ऐ औं एते द्वितीय-चतुर्थाष्ट्रम-दशमाश्चत्वारः स्वराः, तथा स्व छ ठ थ फ र वाः घ झ ढ ध भ व हाः एते द्वितीय-चतुर्थवर्गाणां चतुर्दशवर्णाः अभिधूमिताः, मध्यासाथा उत्तराघरा ॥ विकटाश्च भवन्तीति ॥ ३॥

सर-रिउ-रुद्द-दिवाअर-सराइं वग्गाण पंचमा वण्णा । दृष्ट्राइं वियड-संकड-अहराहर-असुहणामाइं ॥ ४ ॥

च ऊ अं अः एते पंचम-षष्ठिका एकाद्शम-द्वादशमाश्रत्यारः स्वराः, तथा कवाण नमा इति वर्गोणां पंचमा वर्णाः दग्धाः विकटसंकटा अधरा अशुमनामकाश्च सवन्ति ॥ ४॥

सद्याण होइ सिद्धी पण्हे आलिंगिएहि सबेहिं। अहिधूमिएहिं सुज्झा णासइ दड्डेहिं सयलेहिं॥ ५॥

प्रश्ने आिंहिंगतै: सर्वे: सर्वेषामेष सिद्धिभेषति, [अभिधूमितैर्मध्या सिद्धिः] दग्धैः सर्वे: सिद्धिनेश्यति ॥ ५ ॥°

उत्तरसरसंजुत्ता उत्तरआ उत्तरत्तरा हुंति । अहरेहिं उत्तरतमा अहरा अहरेहिं णायवा ॥ ६ ॥

क्तरसंक्षकेः खरैः संयुक्ता उत्तरसंक्षका एव वर्णा उत्तरतमा भवन्ति । त एव अघरा- अ घरसंक्षकेः खरैः संयुक्ता उत्तरसंक्षका अधरसंक्षकाम भवन्तीति ॥ ६ ॥ अहरसरेहिं जुत्ता ते दृष्टा हुंति अहरअहरतमा । कज्जाइं साहंति सुअ(इ)रं अधमा अधमाइं किं बहुणा ॥ ७ ॥ अधरसंज्ञकैः लरैः संयुक्ता दग्वा वर्णा अधराधरतरसंज्ञका भवंति । ते च सुचिरका-

क्षेत्र अधमाधमानि कार्याणि साधयन्ति किंबहुनेति ॥ ७ ॥ दङ्कसरेहिं जुत्ता दङ्कतमा हुंति दङ्कया वण्णा । ते णासयंति कज्जं बलाबलं मीसयेस सयलेस ॥ ८ ॥

द्राधसंझकैः खरैः संयुक्ता द्राधसंझका वर्णा द्राधतमसंझका भवन्ति तेषां वळत्वाभिः-पार्शं भवति ॥ ८॥

आर्ळिगिएहिं पुरिसो महिला अहिधूमिएहिं संबेहिं।

दङ्गेहिं होइ संढो जाणिज्जइ पण्हपडिएहिं ॥ ९ ॥

आलिंगितेर्वर्णेः प्रश्ने पतितैः पुरुषो भवति । अभिधूमितैः स्त्री । दग्नैनेपुंसकमिति जानीतेति ॥९॥

जइ वग्गाण य वण्णा पढम-बीय-तीय-चउत्थ-पंचमया ।

तह विप्प-राय-वयसा सुदो विय संकरा य सयलाई ॥ १०॥

यदि वर्गाणां वर्णाः प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-पंचमकाः, तदा विप्र-राजन्य-विद्-शृद्धाः,

अधि च संकरजातयः सर्व एव भवन्तीति ॥ १० ॥

एदेहिं वण्णेहिं कमेण बालो कुमारओं तरुणो । मज्झिमवयो वि थविरो जाणिज्जइ पण्हपडिएहिं ॥ ११ ॥

तथा एतेरेन नर्णैः प्रभे पतितैः क्रमेण बालः कुमारस्तरुणो मध्यमवया वृद्धश्च भवतीति जानीहि ॥ ११ ॥

आर्लिगिएहिं विट्ठी मञ्झा अहिधूमिएहिं सा होइ । दड्डेहिं णत्थि विट्ठी जिणवयणं सिचयं जाण ॥ १२ ॥

आर्डिगितैर्षृष्टिः, अभिधूमितैर्मध्यमा वृष्टिः, दग्घे नास्ति वृष्टिरिति जिनवचने सत्यमेव जानीहि ॥ १२ ॥

अइउपप्रज्ञइ सस्सं पण्हे आर्लिगिएहिं वण्णेहिं । अहिधूमिएहिं किंचण णासइ ब्ह्रेहिं णो चित्तं।। १३ ॥ बातिक्रयेनोरवचते सस्यं प्रभे आर्लिगितेर्वणैः, अविधूमितैः किविदुस्वको, दम्बैनेइयति, अत्र नो वित्रमिति ॥ १३ ॥

> संपदिकालं पण्हे वण्णो आलिमिओं प्यासेष्ट् । अहिधूमिओ वि भूकं दृष्टो उण मानिबं णूणं ॥ १॥ ॥

» प्रश्ने आर्किनितो वर्णः संप्रतिकाछं प्रकाशयति । अविध्निकोऽपि भूषम् । एक्कः पुनर्भाः विकार्क नूनमिति ॥ १४ ॥ तह पढम बीय तइआ बण्णा बुचंति तिण्णि कालाई ।
मा इत्थ करह भंती जहसंखं सयलवग्गाणं ॥ १५॥

तथा समस्तवर्गाणां प्रथम-द्वितीय-तृतीयवर्णाः यथासंख्यं त्रीन् कालान् मुवन्ति। अत्र मा भ्रांतिं प्रकुरतेति ॥ १५ ॥

आलिंगिएहिं मुक्कइ वाहिं अहिधूमिएहिं ण हु रोई।

अहवा चिरेण कट्ठं दड्ढो मरणं पयासेइ ॥ १६ ॥

आर्छिगितैर्घाधि रोगी मुंचति, अभिधूमितैर्न मुंचति, अथवा चिरेण कष्टात् मुंचति, द्रग्धक्ष मरणमेव प्रकाशयति ॥ १६ ॥

विसमा दाहिणपासे वामे य वणं समा य पयडंति । वण्णा पण्हे पडिया पंचमया बेवि पासंमि ॥ १७ ॥

प्रश्ने पतिता विषमाः प्रथम-तृतीयवर्णा दक्षिणपार्श्वे तथा समाः द्वि-चतुर्था वर्णाः वाम-पार्श्वे पंचमका वर्णाः उत्तरपार्श्वे व्रणं प्रकाशयन्ति ॥ १७॥

अह सिरो-मणि-वयण-हियय-कडि-उरु-जाणु-चरणजुयलेहिं। पण्हविलग्गा वग्गा वणाइं दरिसंति जहसंखं॥ १८॥

अष्टौ वर्गाः प्रश्नविरुब्धाः यथासंख्यं शिरोललाटवदने[षु] तथा हृदय-कटि-ऊरु-जानु- ॥ चरण-युगलेषु त्रणा निदर्शयन्ति ॥ १८ ॥

अणिलय-पित्तय-सेफय-संसग्गय-आहिघाययं रोगं। पयडंति पंचवग्गा जहसंखं पढम उदिहा॥ १९॥

प्रथमोदिष्टाः पंचवर्गाः यथासंख्यं अनिलजं पित्तजं श्लेष्मजं संसर्गजं अभिकासजं रोगं प्रकटयन्ति ॥ १९ ॥

अइमंद-मज्झ-दारुणपीडाइं दिंति पण्हपडिआइं। आर्लिगयाहिधूमियदृङ्गा वण्णा जहासंखं॥ २०॥

आर्छिनिताभिधूमितद्ग्धा वर्णाः प्रश्नपतिता यथासंख्यं अत्यन्तमन्द्रमध्यदारुणां पीडां प्रकटयन्तीति ॥ २०॥

आर्िंगएहिं संधी ण हु संघी विग्गहे(हो) ण अहरेहिं। अहराहरेहिं कहिओ समरो सुहडाण णासयरो॥ २१॥

आर्छिगितैः संिभभवति, अधरैर्न च संधिने च विष्रदः, अधराधरैः संपामः सुभटानां नाज्ञकर इति ॥ २१ ॥

विजयं उत्तरवण्णो ण जयं ण पराजयं वि अहरेहिं। अहराहरो पयासइ पराजयं णित्थ संदेहो ॥ २२ ॥

उत्तरो वर्णो विजयं प्रकाशयति, अधरो वर्णो न जयं न पराजयं, अधराधरम् पराजय-मैवेंस्यत्र नास्ति संवैदः ॥ २२ ॥

A- 40- 32

जइ पढमक्खरमहरं अवसाणे उत्तरक्खरं पण्हे । ता उत्तरो सुबल्जिओ विवरीओ ताण विवरीयं ॥ २३ ॥

जयपराजयप्रश्ने यदा प्रथमाक्षरमधरं अवसाने च उत्तरमक्षरं मवति तदा उत्तरो बळी मवति ॥ २३ ॥

> पढमसरेण य जुत्ता पण्हे मत्ताविविज्जया वण्णा । अणभिहिअणामआ दे पअडंति य जीविंवताइं ॥ २४ ॥

प्रथमखरेण युक्ता अन्यमात्राविवर्जिता वर्णाश्च ते प्रश्ने अनिमहितनामका भवंति ते च जीवविंतां प्रकटयन्ति ॥ २४ ॥

ससि-तइअ-पंच-सत्तम-नवमसरा रुदसंखसरसहिया। क-च-टा पंचमहीणा सहिया य-स-हेहिं जीवक्खों॥ २५॥

प्रथम- तथा कर्वर्ग- स्वराः एकादशस्वरसहिताः, तथा कर्वर्ग- चर्वर्गः पंचमहीनाः, यकार- शकार- हकारसहिता एते एकविंशतिवर्णाः जीवाख्या भवन्तीति ॥ २५॥

बीओ छहो सरओ सिवसग्गो तह व-सक्खरोपेओ । तह उण पंचमहीणा त-पवग्गा घाउणामा उ ॥ २६ ॥

। द्वितीयः षष्ठः स्वरः, सविसर्गः, तथा वकार-सकारोपेतः, तथा पुनस्तवर्गः पवर्गः पंच-महीन पते त्रयोदशवर्णा धातुनामका भवन्ति ॥ २६ ॥

> ई ऐ औ सरजुत्ता र-ल-षा ङ-ञ-ण-न-माइं वण्णाइं। एआरह मूलक्ता पयासिया जिणवरिंदेण॥ २७॥

चतुर्थाष्ट्रमदशमस्त्रयुक्ता र-ल-पकारा ङ-ञ-ण-न-माश्चेत्येकादश वर्णा मृलाक्षरप्रकाशका
अ भवंतीति । एतेनैतदुक्तं भवति लाभप्रभे धातुलाभः, मृलाक्षरैर्जीवलाभः, धात्वक्षरैर्जीवाक्षरैर्मूल्लाभ इति नात्र कार्या विचारणा ॥ २७ ॥

मुट्ठीजीवक्खरए मूलं जीवं वि मूलअक्खरए । धाउं उण जाणिज्जह धाउक्खरएण किं चोज्जं ॥ २८ ॥

मुष्टी जीवाक्षरेर्मूलं झातन्यम्, जीवं च मूलाक्षरैः, धातुं श्वात्वक्षरेरेवेति किसित्यास्त्रर्थ-\* मिति ॥ २८ ॥

> बहुपढमवग्गवण्णा अह बहुबिंदू विसग्गसंजुत्ता। " बहुवना जह पण्हे ता सुन्नं सुट्टिचिंताइं॥ २९॥

प्रभे यदि बहवः प्रथमवर्गवणी भवन्तीति, अथवा बहुविंदुविसर्गसंयुक्ता भवन्ति, अथवा प्रमा एव बहवो भवन्ति तदा मुष्टिचिन्तायां शून्यं भवति ॥ २९॥

## विसमसरा ऊआरो वग्गाणं पढम-तइयवण्णाईं। दुष्पय-णराण एसा एआहाराण णहु होइ॥ ३०॥

विषमस्वराः प्रथम-तृतीय-पंचम-सप्तम-नवमैकादशमाः, तथा ककारख, तथा बर्माणां प्रथम-तृतीयवर्णाख्य एते द्विपदेषु नराणां वर्णाः, एतदाहाराणां राक्षसानां न भवन्तीति ॥ ३०॥

बीओ दसमो सरओ वग्गाणं बीयवण्णया सयला। दिसंति जइअ पण्हे ता मुणह चउप्पयं जीवं॥ ३१॥

यदि प्रश्ने चतुर्थाष्टद्वाद्शः खरो भवति, तथा वृश्चिकादीनां जातिं दृष्टि च व्याचादिकं तं तवर्गवर्णी बदति, तथा वर्गाणां चतुर्था वर्णाश्च तदा चतुष्पादा जीवा भवन्ति ॥ ३१ ॥

जइ वग्गाण य वण्णा पंचमया हुंति पण्हपडियाइं। ता मुणह णरअवासिय भूअपिसाचाइं सबाइं॥ ३२॥

यदि वर्गाणां पंचमा वर्णाः प्रश्ने पतन्ति भवन्ति, तदा नारकवासिनो भूतिपशाचाध्य सकछान् जानीतेति ॥ ३२ ॥

> मत्ता त-पवग्गेहिं य-शवग्गेहिं हुंति सउणा य । सिद्धा सरेहिं भणिया देवा उण क-च-टवग्गेहिं ॥ ३३ ॥

तवर्ग-पवर्गाभ्यां मर्त्याः, यवर्ग-शवर्गाभ्यां शकुनाः, खरैः सर्वेरेव सिद्धाः, देवाः पुनः कवर्ग-चवर्ग-टवर्गेभवन्तीति ॥ ३३ ॥

चवइ कवग्गो पण्हे लद्धो थलचारियं विहंगमयं। तं चिअ अइप्पहाणं तवग्गओ णत्थि संदेहो॥ ३४॥

प्रश्लब्धः कवर्गः स्थलचारिणं विहंगमं वक्ति । तमेव स्थलचारिणं विहंगमं अतिप्रधानं मयुरादिकं तवर्गो वक्तीति संदेहो नास्ति ॥ ३४ ॥

जइ अ चवग्गो लदो तह पक्खी होइ जलयरो णूणं। तं पि टवग्गे सिट्ठं चवइ पवग्गो गुहसयंघं ॥ ३५॥

यदि चवर्गो छन्धः तद् । जलचराः पश्चिणो भवन्ति । नूनं तमपि जल्रचरं पश्चिणं श्रेष्ठं इंसादिकं टवर्गो वक्तीति । अधमं (अन्धं ?) च गुहाशयं उल्लकादिकं पवर्गो वक्तीति ॥ ३५॥

> पण्हे कवग्नवण्णा कालोरय-सिंगिणो पयासंति । राजीवसप्पजाई चवग्गवण्णा य दंतत्थं ॥ ३६॥

प्रश्ने कवर्गवर्णाः काळोरगाश्च शृंगिणश्च वृषभादीनि प्रकाशयन्ति । राजीवसर्पजाति । शंखपूडादिकं दंतासं च हस्तिप्रभृतिकं चवर्गावर्णाः प्रकाशयन्तीति ॥ ३६॥

१ म० सुणहु । २ म० अहपमाणं । १ म० पंची । ४ म० वचह परमा सम्भमं ।

गोणाससप्पजाई टवम्गवण्णा फुडं फ्यासंति । लहुअविसाणं जाई दिहीणं होई तवग्गवण्णेहिं ॥ ३७ ॥

ग्रोनसो सर्पजातिं टवर्ग्गवर्णाः स्फुटं प्रकाशयन्ति । लघुकविषाणां जंतूनां वृश्चिकादीनां जातिं दृष्टिं च व्याघादिकं तं तवर्गों वर्णी वदति ॥ ३७॥

विसमच्छ-दाहि(ढि?)दुंदुहि-कीडविसेसाइं किं चुज्जं। जइ किर लद्धो पण्हे पवग्गओ पण्हचउरेण॥ ३८॥

यदि प्रश्नचतुरेण प्रश्ने पवर्गो विलब्धस्तदा विषमत्स्यान् श्रंगिकाप्रश्नृतीन् दंष्ट्रान् मकर-नक्षप्रश्नृतीन् दुंदुभिष्रशृतिकीटविशेषकान् वक्ति अत्र किमाश्चर्यमिति ॥ ३८ ॥

सिस-जलण-बाण-मुणि-गह-रुइ-सरा वग्गाण दु-तीयवण्णा य ।

वुचंति धैम्मधाउं अधमं चिय सेससरवण्णा ॥ ३९॥

प्रथम-तृतीय-पंचम-सप्तम-नवमैकादशमाः स्वराः, तथा कवर्गादिसप्तवर्गाणां द्वितीयवर्णाश्च धाम्यधातुं वदन्तीति ॥ ३९ ॥

रवि-रुद्द-पक्खसरओ पंचमहीणा कवग्गवण्णा थ । कणयं चवन्ति तारं सत्तमवग्गो मुणिंदुसरओ य ॥ ४० ॥

द्वादशमैकादशम-द्वितीयस्तराः पंचमहीनाः कवर्गवर्णाश्च कनकं वदन्ति । रजतं च सप्तमो
वर्गः तथा सप्तमः त्रथमः स्तरश्चेति ।। ४० ॥

तंबं च तइओ सरओ पंचमहीणो चउत्थओ वग्गो। लोहं दसमो सरओ अट्टमवग्गो मैकारो य॥ ४१॥

ताम्रं तृतीयस्वरः पंचमहीनः चतुर्थो वर्गश्च, लोहं दशमस्वरः तथाष्टमो वर्गो मकारश्च अ वद्दति वचनपरिणामेन पूर्वतो न वर्तत इति ॥ ४१ ॥

> वंगं तइओ वग्गो पंचमहीणो कवग्गपंचमओ । अहम-पंचमसरओ पण्हे लद्धो पयासेइ ॥ ४२ ॥

बंगं त्रपु पंचमहीनस्तृतीयो वर्गः, तथा कवर्गपंचमो वर्णश्च, तथाऽष्टमः पंचमः स्वरः मुक्ते छन्नः प्रकाशयतीति ॥ ४२ ॥

छहुसरो एकंतो पंचमवण्णो अ तई्यवग्गस्स । जइ पाविज्जइ पण्हे ता णूणं सीसअं मुणहं ॥ ४३ ॥

षष्ठस्वर एकाकी तथा तृतीयवर्गस्य पंचमो वर्णश्च यदि प्रश्ने प्राप्यते तदा मूनं सीसकं कथयन्ति ॥ ४३ ॥

न-प-फ-म-भा ऊ वण्णा पण्हे लखा कुणंति पित्तलयं। ण-त-था द-धा इ-आरा कंसं ण हु अत्थि संदेहो ॥ ४४॥

९ प्रक भास<sup>9</sup>, । २ प्रक तंत्रं, । ३,प्रक तह स्वता, ४ प्रक व्यवसी **वि**त्र अप्रक सम्बद्धाः

नकार-पकार-फकार-[ मकार ]-भकारताथा उकारश्च एते प्रश्ने संख्याः विस्तृकं कथ-यन्ति । णकार-तकार-थकार-दकार-घकार-इकारश्च एते कांस्यं कथयन्ति । तका अत्र न सलु संदेहोऽस्तीति ॥ ४४ ॥

कणयक्खरं पथासइ मरगयमाणिक्कपहुईरयणाइं । मुत्ताहीरयपहुइं तारक्खरयं णे संदेहो ॥ ४५ ॥

कनकाक्षरं मरकतमाणिक्यप्रभृतिरत्नानि प्रकाशयति, ताराक्षरं च मुक्ताहीरकप्रभृतिकं प्रकाशयति ॥ ४५ ॥

कक्करतालयपहुदिं [तं]वक्खरयं [च] भणइ णो चित्तं । लोहक्खरेहिं जाणह रयणाइं इंदनीलपहुदीणि ॥ ४६॥

ताम्राक्षरः तालकप्रभृतिं भणति नात्र चित्रम्, लोहाक्षरैश्च इंद्रनीलप्रभृतीनि रक्नानि ''

कंसक्खरं पयासइ रयणऽसेसाइं काचपहुदीणि । सेसं सीसयपहुदिं पित्तलसीसाइ अक्खरयं ॥ ४७ ॥

कंसाक्षरं काचप्रभृतीनि रत्नविशेषाणि प्रकाशयति । शेषं पित्तलसीसका**यक्षरं शीक्षकप्र-**भृतीनि रत्नविशेषं प्रकाशयति ॥ ४७॥

उत्तरवण्णपहाणं पण्हे गढियं पयासए णिचं।

घाउमगढिअं अहरं अक्खरयं भणइ सैच्चमियं ॥ ४८ ॥

प्रश्ने उत्तरवणीः प्रश्नमक्षरं नित्यं घटितं धातुं प्रकाशयति । अधरमक्षरं अघटितं धातुं भणतीति सत्यमिदम् ॥ ४८ ॥

आिंहिंगिएहिं जाणह कंकणकेऊरपहुदि आहरणं। अहरक्खरेहिंगढिअं कश्चोलयपहुति भायणयं॥ ४९॥

घटिते धातोर्छेब्वे सति पुनरिप प्रश्ने आर्छिगिताक्षरैः घटितं केयूरप्रशृतिकमामरणकं भवतीति । अधराक्षरैर्घटितं कचोलकप्रशृति भाजनं भवति ॥ ४९ ॥

उत्तरवण्णपहाणं पण्हे दरिसेइ अहिणवाहरणं।

अहरक्खर अपहाणं उबसुत्तं णितथ संदेहो ॥ ५० ॥

आभरणे प्राप्ते सर्ति पुनरन्यप्रश्ने उत्तरवर्णप्रधानं प्रश्नमभिनवाभरणं दर्शयति । अधरा-श्रुदेऽप्रधानं च उपामरणं दर्शयतीति नास्ति संदेहः ॥ ५० ॥

सबे उत्तरवण्णा भवंति सुरलोअलोअणाहरणं ।

अहरक्खराइ णूणं माणवलोयस्स जंतूणं ॥ ५१ ॥

पुनरन्यप्रश्ने सर्व पवोत्तरवर्णाः सुरलोकानामाभरणं हुव्रन्ति । अधराक्षराणि मानवद्धोकस्य ॥ द्विपदचतुष्पदजंत्नामाभरणं हुवन्ति ॥ ५१ ॥

१ मक व्यक्ति। २ मध् जस्मि । १ मध् सर्थ पः।

दुष्पयवण्णा पण्हे दुष्पअजंतूण चवइ आहरणं । सो वि णर-णारयाणं विहगाणं विहगवण्णेहिं ॥ ५२ ॥

पुनरन्यप्रश्ने द्विपदवर्णो द्विपदजंतूनामाभरणं ब्रुवन्तीति । विह्रगवर्णोश्च विहंगानामाभरणं ब्रुवन्ति ॥ ५२ ॥

जइ य चउप्पयवण्णा पण्हे लब्दाइं हुंति पउराइं। मा करहु इत्थ भंती जाणिज चउप्पयाहरणं॥ ५३॥

पुनरन्यप्रश्ने यदि चतुष्पदवर्णाः प्रश्ने लब्धाः प्रचुरा भवंति तदा मा भ्रांति कुरुत चतु-ष्पदाभरणं जानीतेति ॥ ५३ ॥

दिस-कुच-वेयट्टमया सरया दरिसंति उद्धआहरणं। सिस-तिय-गह-सत्तमया मञ्झंगे सेस अद्धाणं॥ ५४॥

दशम-द्वितीय-चतुर्थोष्टमकाः खराः ऊर्ज्वदेहाभरणं दर्शयन्ति । प्रथम-तृतीय-नवम-सप्तमकाश्च मध्यदेहाभरणं दर्शयंति ॥ ५४ ॥

- आहरणाण य वण्णा संसिद्घा हुंति जई य त-पउरा । ता तं रयणणिबद्धं भायणयं ताण वण्णेहिं ॥ ५५ ॥

यद्याभरणानां वर्णाः संश्रिष्टाः संबद्धाः तवर्ग्गप्रचुरा भवन्ति तदाऽऽभरणं रक्तनिबद्धं
 भवति, भाजनवर्णैश्च संबद्धेर्भाजनं रत्ननिबद्धं भवति ॥ ५५ ॥

जइ पउरउत्तरद्धं ता रयणं सुद्धजाइयं मुणहु । तं अहरक्खरबद्धं कित्तिमयं मीसिए मिस्सं ॥ ५६ ॥ यदि ततः प्रचुरोत्तराधरसंबंधे.....कृत्रिमजातिमिश्रितं च इतः झास्यतेति ॥ ५६ ॥ उत्तम-मज्झिम-अधमा हृंति य णाणा तहा जहासंखं ।

उत्तम-माञ्झम-अधमा हुात य णाणा तहा जहासर आर्लिगियाहिधूमियदृष्ट्रयपत्तेहिं पण्हेहिं ॥ ५७ ॥

तथा आर्छिगिताभिधूमितद्ग्धके प्राप्ते प्रश्ने उत्तममध्यमाधमानि नाणकानि टंककानि शिवांकादिकानि यथासंख्यं भवन्तीति ॥ ५७ ॥

पढमं तरूण वण्णा तह सिस-गहसंमिओ सरो ग्वेव ।
क-च-टादुआण(? °ण दुइय)वण्णा दसमओ दुज्जो सरो वेवि ॥ ५८ ॥
क-च-टादिवर्गानां सप्तानां प्रथमो वर्णस्तथा प्रथम-नवमस्तरश्च पर्ते नववर्णाः वरूणामाझादीनां वाचकाः, कवर्ग-चवर्ग-टवर्गाणां च द्वितीयवर्णाः ख-छ-डास्तथा दश्चम-द्वितीयौ सरी
च पते पंच वर्णा छतानां द्राक्षादीनां वाचका इति ॥ ५८ ॥

रिउ-बाण-रुइसरओ पंचमवण्णा तिणाइ जंपंति । सेसदुइजा वण्णा वहीं वग्गाण चत्तारि ॥ ५९ ॥

ŧ;

बह्य-पंचमैकादशस्तरः, तथा वर्गाणां कवर्गाणां सप्तानां पंचमाश्च वर्णास्त्रणानि दूर्वादीनि जल्पन्ति । श्लेषा वितीया वर्णाः चत्वारि तवर्ग-पवर्ग-यवर्ग-शवर्गाणां चतुर्णां बह्वीनां बूळीप्रश्-तिकां जल्पन्ति ॥ ५९ ॥

अहम-चउअं तिसरा चउत्थवण्णेण ठाइआ तिण्णि । जंपंति ख-छ-ठ-फाओ जाइविसेसाइं गुम्माइं ॥ ६० ॥

कवर्गादिसप्तवर्गाणां चतुर्थवर्णेन स्थापिताश्चतुर्थाष्ट्रमांतिमास्त्रयः स्वराः स्व-छ-ठ-पत्त जातिविशेषान् गुल्मान् जल्पन्ति ॥ ६० ॥

> ग-ज-डेहिं होंति य लया सालादि सत्तमसरेहिं गहिएहिं। गहिएहिं दबलसेहिं प(घ?)ण्णापहुदीनि जाणेह ॥ ६१॥

कवर्ग-चवर्ग-टवर्गाणां तृतीयवर्णेन भवन्ति तृतीय-सप्तमाभ्यां खराभ्यां शालादिकान् ।। वृक्षान् , तवर्ग-पवर्ग-यवर्ग-शवर्गाणां चतुर्णां तृतीये वर्णे गृहीते धान्यकादीन् जानीतेति ॥६९॥

जल-साहारण-जंगलदेसपभूयं चवंति भूरुहयं। आर्लिगिय-अहिधूमिय-दङ्गयवण्णा जहासंखं॥ ६२॥

जलसाधारणं जांगलदेशप्रभूतं भूरुहं यथा जलजं कमलोत्पलादिकं जांगलजं करीरकर-महादिकं तानेतान् यथासंख्यं आलिंगिताभिधूमिता वर्णा ब्रवन्तीति ॥ ६२ ॥

> तरवो हुंति असोया संणिहिया उत्तरेहिं वण्णेहिं। अधरसरेहिं अधमा पण्हे पडिएहिं दूरहा ॥ ६३ ॥

उत्तराक्षरैरशोकाद्यास्तरवः प्रत्यासमा भवन्ति । अधराक्षरैरधमा वृक्षाः सर्वत्र शास्त्रोट-काद्यो दूरस्या भवन्ति ॥ ६३ ॥

> संजुत्त-असंजुत्ता जहाकमं लद्ध[पण्ह]वण्णेहिं। फलियाफलिया तरुणो केवलिनाणेण भासंति॥ ६४॥

संयुक्ता असंयुक्ता लब्धाः प्रश्रवणीः यथाक्रमं फलिताफलितान् तहन् केवलिकाझानेन भाषन्ति इति ॥ ६४ ॥

> तह दिवस-मास-पक्खय पुणो वि मासे वि तह य वच्छरए। जहसंखं लाहसुहं एसु य सयलेसु वग्गेसु॥ ६५॥

एषु सर्वेषु वर्गेषु कवर्गाविसप्तस्विप वर्गेषु एकदित्रिचतुः पंचमके वर्णे तस्मिनेव विवसे छामसुखाविकं चिन्तिर्तं भवति । सर्वेदितीयवर्णेर्मासे उद्भवति, सर्वे क्तीयवर्णे पसे उद्भवति, सर्वे चतुर्थवर्णे पुनर्मासे एव उद्भवति, सर्वे पंचमवर्णे संवत्सरे उद्भवति ॥ ६५ ॥

उत्तरवण्णपहाणो उत्तरअयणं पयासए पण्हे । अहरक्खरेसु पेण्हे दक्खिणअयणं णै संदेहो ॥ ६६ ॥

३ प्र० इत्तरायमं । २ प्र० अक्षरासारपद्दाणं । ३ प्र० दक्तिणवणं जरिव ।

्र स्वर्त्वर्षप्रधानप्रभः उत्तरायणं प्रकाशयति । अधराक्षरप्रधानश्च दक्षिणायनं प्रकाशयति अत्र नास्त्रि सन्देहः ॥ ६६ ॥

पढमक्खरेण सिसिरो महु वि तहा वीयएण वण्णेण । तीयक्खरेण गिम्हो चउथेण य पाउसो होइ ॥ ६७ ॥

कवर्गादिसप्तवर्गाणां प्रथमाक्षरेण प्रश्नप्राप्तेन शिशिरः, तथा द्वितीयवर्णेन मधुर्वसंतः, वृतीयाक्षरेण प्राष्ट्राः, वृतीयाक्षरेण प्राष्ट्राः, वृतीयाक्षरेण प्राष्ट्राः, वृतीयाक्षरेण प्राष्ट्राः, वृतीयाक्षरेण प्राष्ट्राः, वृत्तीयाक्षरेण प्राप्ताः, वृत्तिः, वित्तिः, वित्तिः, वित्तिः, वित्तिः, वित्तिः, वित्त

सत्तमसरेहिं सरओ कहिओ अणुणासिएहिं हेमंतो । अं अ [: ?] इ उ अक्फरयं पयासियं जिणवरिंदेण ॥ ६८ ॥

सप्तमस्वरे शरत् कथितः, अनुनासिके हेमंतः। इदं स्पष्टाश्चरं जिणवरेंद्रेण प्रकाशित-14 मिति ॥ ६८ ॥

> होइ च-टेहिं चित्तो वेसाहो होइ ग-ज-डवण्णेहिं। जिट्टो वि द-ब-ल-सेहिं ईओ घ-झ-ढेहिं आसाढो ॥ ६९॥

चवर्ग-टवर्गयोः प्रश्वमाक्षराभ्यां चैत्रो भवति । तथा कवर्ग-चवर्ग-टवर्गाणां रतीयाक्षरै-वैशालो भवति । तवर्ग-पवर्ग-यवर्ग-शवर्गाणां रतीयाक्षरैज्येष्ठो भवति । चतुर्थ-दशमखराभ्यां । तथा कवर्ग-चवर्ग-टवर्गाणां चतुर्थाक्षरैराषाढो भवति ।। ६९ ।।

णहु होइ ध-भ-व-हेहिं सर-रिउसर ङ-ञ-णेहिं भदवओ । ए ऊ बिन्दु-विसग्गा सेसयवण्णेहिं आसिणओ ॥ ७० ॥

तवर्ग-पवर्ग-यवर्ग-शवर्गाणां चतुर्थाक्षरैर्नभः श्रावणो भवति । पंच-षद्भयां स्वराभ्यां क-वर्ग-चवर्ग-टवर्गाणां पंचमाक्षरैर्भाद्रपदो भवति । अनुस्वार-विसर्गाभ्यामाश्विनो भवतीति ॥ ७०॥

तह त-प कत्तिकमासो कहिओ पढमेहिं दोहिं वण्णेहिं।

य-शवण्णेहिं वि दोहिं मियसरणामो य मासो य ॥ ७१ ॥

तवर्ग-पवर्गयोः प्रथमाक्षराभ्यां द्वाभ्यां तथा पुनः कार्तिको मासः कथितः, यवर्ग-शवर्गयोः प्रथमकर्मभ्यां द्वाभ्यां मार्गशिषों नामधेयो मासः कथितः इति ॥ ७१ ॥

आ ई ख-छ-ठेहिं सहो थ-फ-र-षवण्णेहिं होइ तह माहो । फग्गुणमासो ससि-मुणिसरएहिं तह कवग्गेण ॥ ७२ ॥

द्वितीय-चतुर्थाभ्यां स्वराभ्यां तथा कवर्ग-चवर्ग-टवर्गाणां द्वितीयाध्रीरः सह पौषो मासो भवति । प्रथम-सप्तमस्वराभ्यां कवित्राय प्रथम-सप्तमस्वराभ्यां कवित्राय प्रथम-सप्तमस्वराभ्यां कवित्राय प्रथमः प्रथमः स्वर्णस्य स्वर्यस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्यस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्णस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्णस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्

दो तिक्ति पंच अट्टा पंच य अट्टा य तह य दो तिक्ति। चारिक सत्त छक्का सत्त च्छक्का य चारिका॥ ७३॥

॥ इति जिनेन्द्रकथितं प्रश्नवृद्धामणिसारशास्त्रं समाप्तम् ॥

वीर सेवा मन्दिर
पुन्तकालय
पुत्रकालय
पुत्रकालय
काल ग॰
केलक पूर्यान्याप
शीर्षक जयपायर जिमिन्दशास्त्र